खण्ड



वीर सेवा मं काराज्य

श्रीमद्भिनव-धर्मभूषग्-यति-विरचिता

# न्यायदीपिका

[पंग्डितदर बारीलालनिमितप्रकाशास्यटिप्पगादिसहिता]

सम्पादक और अनुवादक न्यायाचार्य परिद्वत दरबारीलाल जैन 'कोठिया' जैनदर्शनशास्त्री, न्यायतीर्थ

सोंरई ( भाँसी )

[सम्पादक-अनुवादक-'श्रध्यात्मकमलमार्त्तरहं']

कार्यस्थान—वीरसेवामन्दिर, सरसावा (सहारनपुर)

+\*\*+

प्रकाशक

वीर-सेवा-मन्दिर

सरसावा जि॰ सहारनपुर

+0+

प्रथमावृत्ति ५०० प्रति वैशाख, वीरनिर्वास सं०२४७१ विक्रम संवत् २००२ मई १९४५

मूल्य सजिल्द पाँच रूपया

#### प्रन्थानुक्रम

|     | - |
|-----|---|
| +2- |   |

T

3

| १. समपर्ग                                        | - '      |
|--------------------------------------------------|----------|
| २. धन्यवाद                                       | ¥        |
| ३. प्रकाशकीय वक्तव्य (श्री जुगलिकशोर मुख्तार)    | ,        |
| ५. प्रन्थसंकेतस्ची                               | =-85     |
| ४. प्राक्कथन (पं॰ वंशीधरजी व्याकरणानार्य)        | 6-60     |
| इ. सम्पादकीय                                     | 66-60    |
| ५. प्रस्तावनागत विषयावली                         | क-ग      |
|                                                  | 8-808    |
| □ प्रस्तावना                                     | १-३      |
| <ol> <li>न्यायदीपिकाकी विषय-सूची</li> </ol>      | १-१३२    |
| १०. न्यायदीपिका ( मूलसटिप्पण )                   |          |
| ११. न्यायदीपिकाका हिन्दी श्रनुवाद                | १३४–२३०  |
| १२. परिशिष्ट                                     | २३१-२४८  |
|                                                  | 224      |
| १. न्यायदीपिकामें आए हुए श्रवतरखवाक्योंकी सूची   | २३१      |
| २. न्यायदीपिकामें उल्लिखित ग्रन्थोंकी सूची       | २३२      |
| 📝 ३. न्यायदीपिकामें उल्लिखित ग्रन्थकारोंकी सूची  | २३३      |
| न्याययदीपिका श्राये हुए न्यायवाक्य               | २३३      |
| प्रक्रियायदीपिकागुड विशेषनामां तथा शब्दोंकी सूची | २३४      |
| ६. न्यायदीपिकागत गर्शनिक एवं लाचिणिक शब्दोंक     | सूची २३५ |
| क्रिं त्रसाधारण्या चन लच्च '                     | २३८      |
| व्यायदीकार्य तुलनात्मक टिप्पण                    | २३६-२४७  |
| ६. शिंड-पत्र                                     | 585      |
| ¥. 31160*44                                      | _        |



दशम प्रतिमाधारी विद्वद्रेषय

गुरुवर्ध्य पूज्य न्यायाचार्य

पिरदत गर्गेश प्रसाद

जी वर्गी के पवित्र

करकमलों में

स प्र मो द

समर्पित ।

द्रबारीलाल

# धन्यवाद

0.0

श्रीमती सौभाग्यवती कमलाबाईजी जैन धर्मपत्नी श्रीमान् बाब् नन्दलाल जी जैन (सुपुत्र सेठ रामजीबन जी सरावगी) कल-कत्ताने दो हजार रुपयेकी रकम 'वीरसेवा-मन्दिर' सरमावाको ग्रन्थ-प्रकाशानार्थ प्रदान की है। उमी महायतासे यह ग्रन्थ-रत्न प्रकाशित किया जा रहा है। इस उदा-रता और श्रुतसेवाके लिये श्रीमतीजी को हार्दिक धन्यवाद है।

**प्रकाशक** 

#### प्रकाशकीय वक्तव्य

त्राजसे कोई ४६ वर्ष पहले सन् १८६६ में 'त्यायदीविका'का मूलरूपमें प्रथम प्रकाशन पं० कल्लाप्पा भरमाप्पा निटवे (कोल्हापुर) के द्वारा
हुन्ना था। उसी वक्त इस सुन्दर ग्रन्थका मुक्ते प्रथम-परिचय मिला था और
इसके सहारे ही मैंने न्यायशास्त्रमें प्रवेश किया था। इसके बाद 'परीन्नामुख'
श्रादि बीसियों न्यायग्रन्थोंको पढ्ने-देखनेका अवसर मिला और वे बड़े ही
महत्वके भी मालूम हुए परन्तु सरलता और सहजवोध-गम्यताकी दृष्टिसे
हृदयमें 'न्यायदीपिका' को प्रथम स्थान ही प्राप्त रहा और यह जान पड़ा कि
त्यायशास्त्रका अभ्यास प्रारम्भ करनेवाल जैनोंके लिये यह प्रथम-पठनीय और
अच्छे कामकी चीज है। और इसलिये ग्रन्थकारमहोदयने ग्रन्थकी आदिमें
'बाल-प्रबुद्धये' पदके द्वारा ग्रन्थका जो लन्द्य 'बालकोंको न्यायशास्त्रमें प्रवीग
करना' व्यक्त किया है वह यथार्थ है और उसे पूरा करनेमें वे सफल हुए हैं।

न्याय वास्तवमें एक विद्या है, विज्ञान है—साइंस है—स्रयंवा यों किहिये कि एक कसौटी है जिससे वस्तु-तस्वको जाना जाता है, परखा जाता है और खरे-खोटेके मिश्रग्राको पहचाना जाता है। विद्या यदि दूषित होजाय, विज्ञानमें भ्रम छा जाय ख्रीर कमौटी पर मेल चढ़ जाय तो जिस प्रकार ये चीज़ें अपना ठीक काम नहीं दे सकतीं उमी प्रकार न्याय भी दूषित, भ्रम-पूर्ण तथा मिलन होनेपर वस्तुतस्वके यथार्थ निर्णयमें सहायक नहीं होसकता। भिन्नकलक्कदेवसे पहले ख्रन्थकार (श्रज्ञान) के माहात्म्य ख्रौर किलयुगके प्रतापसे कुछ ऐसे ताकिक विद्वानों द्वारा, बो प्रायः गुण्-देषी थे, न्यायशास्त्र बहुत कुछ मिलन किया जा चुका था, ख्रकलक्कदेवने सम्यग्-ज्ञानरूप-वचन जलोंसे (न्यायविनिश्चयादि ग्रन्थों द्वारा) जैसे तैसे धो-धाकर उसे निर्मल किया था; जैसाकि न्यायविनिश्चयके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

भाजानां हितकामिनामितमहापापैः पुरोपार्जितैः माहात्म्यात्तमसः स्वयं कित्वजात्प्रायः गुण्-द्वेषिभिः । न्यायोऽयं मित्तनीकृतः कथमिप प्रचाल्य नेनीयते सम्यग्ज्ञान जलैर्वचोभिरमलं तत्रानुकम्पापरैः ॥२॥

श्रकलक्क देव द्वारा पुनः प्रतिष्ठित इस निर्मल न्यायको विद्यानन्द, माखि॰ क्यनन्दी, श्रनन्तवीर्य श्रीर प्रभावन्द्र जैसे महान् श्राचायोंने श्रपनी श्रपनी कृतियों तथा टीकाप्रन्यां द्वारा प्रोत्तेजन दिया था श्रीर उसके प्रचारको बढ़ाया था; परन्तु दुर्भाग्य श्रथवा दुर्देवसे देशमें कुछ ऐसा समय उपस्थित हुश्रा कि इन गृढ़ तथा गंभीर प्रन्थोंका पठन-पाठन ही उठ गया, प्रनथ-प्रतियोंका मिलना दुर्लभ होगया श्रीर न्यायशास्त्रके विषयमें एक प्रकारका श्रन्थकार-सा छा गया। श्रिभनव धर्मभूषणाजीने श्रपने समय (विक्रमकी १५वीं शताब्दी) में इसे महसूस किया श्रीर इसलिये उस श्रन्थकारको कुछ श्रशोंमं दूर करनेकी श्रुभ भावनासे प्रेरित होकर ही वे इस दीपशिखा श्रथवा टोर्च (torch) की सृष्टि करनेमें प्रवृत्त हुए हैं, श्रीर इसलिये इसका 'न्यायदीपिका' यह नाम बहुत ही सार्थक जान पड़ता है।

ग्रन्थके इस वर्तमान प्रकाशनसे पहले चार मंस्करण और निकल चुके हैं, जिनमेंसे प्रथम संस्करण वही है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। तम्पादकीय कथनानुसार यह प्रथम संस्करण दूसरे संस्करणोंकी श्रपेचा ग्रुद्ध हैं; जबिक होना यह चाहिये था कि पूर्व संस्करणोंकी श्रपेचा उत्तरोक्त संस्करण श्रविक शुद्ध प्रकाशित होते। परन्तु मामला उल्लटा रहा। श्रस्तु; मुद्रित प्रतियंकी ये श्रशुद्धियाँ श्रक्सर खटका करती थीं श्रीर एक श्रच्छे शुद्ध तथा उपयोगी संस्करणकी बकरत बरावर बनी हुई थी।

श्रप्रैल सन् १६४२ में, जिसे तीन वर्ष हो चुके, न्यायाचार्य पंक दरबारीलालजी कोटियाकी योजना बीरसेवामन्दिरमें हुई श्रीर उससे कोई १॥ वर्ष बाद मुक्ते यह बतलाया गया कि श्राप न्यायदीपिका प्रन्थ पर श्रच्छा परिश्रम कर रहे हैं, उसके कितने ही श्रशुद्ध पाठोंका श्रापने संशोध्यन किया है, शेषका संशोधन करना चाहते हैं, विषयके स्पष्टीकरणार्थ संस्कृत टिप्पण लिख रहे हैं जो समाप्तिके करीब है ऋौर साथमें हिन्दी ऋनु-बाद भी लिख रहे हैं। ब्रातः ऐसे उचयोगी ग्रन्थको वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थ-मालामें प्रकाशित करनेका विचार स्थिर हुआ। उस समय इस प्रन्थका कुल तखमीना १२ फार्म (१६२ पेज) के लगभग था ख्रीर स्त्राज यह २४ फार्म (३८४ पेज) के रूपमें पाठकोंके सामने उपस्थित है। इस तरह भारखासे व्रन्थका आकार प्रायः दुगना हो गया है। इसका प्रधान कारण तथ्यार प्रनथमें बादको कितना ही संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन किया जाना, तुलनात्मक टिप्पण्-जैसे कुछ विशिष्ट परिशिष्टोंका साथमें लगाया जाना त्रौर प्रस्तावनाका आशासे अधिक लम्बा हो जाना है। इन सबसे जहाँ प्रन्यका विस्तार बढ़ा है वहाँ उसकी उपयोगितामें भी वृद्धि हुई है।

इस प्रनथकी तय्यारीमें कोठियाजीको बहुत कुछ परिश्रम उठाना पहा है, छपाईका काम ऋपनी देखरेखमें इच्छानुकूल शुद्धतापूर्वक शीघ करानेके लिये देहली रहना पड़ा है और प्रूफरीडिंगका सारा भार अरकेले ही वहन करना पड़ा है। इस सब काममें वीरसेवा-मन्दिर-सम्बन्धी प्रायः ८-९ महीनेका ऋषिकांश समय ही उनका नहीं लगा बल्कि बहुतसा निश्री समय भी खर्च हुआ है और तब कहीं जाकर यह प्रंथ इस रूपमें प्रस्तुत हो सका है। मुक्ते यह देखकर सन्तोष है कि कोठियाजीको इत प्रन्थरत्नके प्रति जैसा कुछ सहज अनुराग और आकर्षण था उसके अनुरूप ही वे प्रन्थके इस संस्करणको प्रस्तुत करनेमें समर्थ होसके हैं, श्रीर इसपर उन्होंने स्वयं ही अपने 'सम्पादकीय'में बड़ी प्रसन्नता न्यक्त की है। अपनी इस कृतिके लिये त्राप त्रवश्य समाजके धन्यवादपात्र हैं।

ऋन्तमें कुछ ऋनिवार्य कारणवश प्रन्थके प्रकाशनमें जो विलम्ब हुआ है उसके लिये में पाठकोंसे चमा चाहता हूँ। ऋाशा है वे प्रस्तुत संस्करणकी उपयोगिताको देखते हुए उसे चमा करेंगे।

रेड्डली जुगलिकशोर मुख़्तार १८ मई १६४५ अधिष्ठाता 'बीरसेवामन्दिर' सरकाव

# मंकेतं-सूची•

**+\*\***+

|                                              | 1 4 4 4 4                                   |                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ग्रक्लकग्र०                                  | श्चकलंकग्रन्थत्रय                           | (सिंघी ग्रन्थमाला, कलकत्ता )                              |
| श्चकलंक०<br>श्रध्यात्मक०                     | श्रध्यात्मकमलमार्त्तरड<br>स्यास्त्रीष       | ( वीरसेवामन्दिर, सरसावा )<br>( निर्णयसागर, बम्बई )        |
| श्रमरको०<br>श्रष्टश०                         | श्चमरकोष<br>श्चष्टशती                       | 39                                                        |
| श्रष्टस•<br>श्रा० प०                         | त्र्रष्टस <b>रम</b> ी<br>ग्राराप्रति पत्र   | "<br>(जैनसिद्धान्त भवन, श्रारा )                          |
| त्राप्तप•<br>त्राप्तपरी•                     | श्राप्तपरीचा                                | ( जैनसिद्धान्त० कलकत्ता )                                 |
| त्रातमी°                                     | त्राप्तमीमांसा                              | <b>&gt;&gt;</b>                                           |
| त्राप्तमी॰ वृ॰<br>काव्यमी॰                   | त्राप्तमीमांसाद्ति<br>काञ्चमीमांसा          | "                                                         |
| चरकसं ॰                                      | चरकसंहिता                                   | (निर्णयसागर, बम्बई)                                       |
| जैनतर्कभा <i>॰</i><br>जैनशिलालेखसं०          | जैनतर्कभा ०<br>जैनशिलालेखसंब्रह             | ( विघी ग्रन्थमाला, कलकत्ता )<br>( मा॰ ग्रन्थमाला, बम्बई ) |
| जैमिनि॰                                      | <b>जै</b> मिनिस्त्र                         | ( निर्णयसागर, बम्बई )                                     |
| जैनेन्द्रच्या <i>०</i><br>तर्कदी०            | <b>जै</b> नेन्द्रव्याकरण<br>तर्कदीपिका      | ( कुन्नूलाल ज्ञानचन्द, बनारस )                            |
| तर्कसं०                                      | तर्कसंग्रह                                  | **                                                        |
| तर्कसंग्रहपदकु <i>०</i><br>तस्ववैशा <i>०</i> | तर्कसं <b>प्रइ</b> पदकृत्य<br>तत्त्ववेशारदी | ''<br>( चौसम्बा, काशो )                                   |
| तस्वसं०                                      | तस्बसंग्रह                                  | ( गायकवाइ० बड़ीदा )                                       |

अ जिन ग्रन्थों या पन्नादिकोंके प्रस्तावनादिमें पूरे नाम दे दिये गये हैं
 उनको यहाँ संकेतस्वामें छोड़ दिया है।

```
तस्वार्थवार्तिक (जैनसिद्धान्त०, कलकता)
तस्वार्थवा०
                  तत्त्वार्थवृत्ति श्रुतसागरी (लिखित, वीरसेवामन्दिर)
तस्वार्षहर अर
तस्वार्थश्लो०
                   तस्वार्थश्लोकवात्तिक (निर्ण्यसागर, बम्बई)।
तस्वाथश्लोकवा०
त० रलो०
                   तस्वार्थश्लोकवात्तिकभाष्य (
तत्त्वार्थश्लो० भा०
तस्त्रार्थस् ।
                   तत्त्वार्थसूत्र
                                       ( प्रथमगुच्छक, काशी )
ट्रा ०५
                    तस्वार्थाधिगमभाष्य ( त्राईतप्रभाकर, पूना )
तस्वार्थाषि० भा०
तात्पर्यपरिशु०
                   तात्पर्यंपरिशुद्धि
                                       ( जीवराजग्रन्थ०, शोलापुर )
तिलो० प०
                   तिलायपरगासि
                    सिद्धान्तमुक्तावलीटीका (निर्णयसागर, बम्बई)
दिनक्री
इव्यसं ०
                    द्रभ्यसंग्रह
न्य।यक्ति ०
                    न्यायकलिका
                                         (गङ्गानाय भा)
म्यायकु ०
                                        (माणिकचन्द्रग्रन्थमाला, वम्बई)
                   न्यायकुमुदचन्द्र
न्यायकुमु•
न्यायकुतु•
                   न्यायकुसुमाञ्जलि
                                       ( चौलम्बा, काशी )
न्यायकु०
न्यायकुसु॰ प्रकाश॰ न्यायकुसुमाञ्जलिप्र॰टीका (
                                         ( प्रस्तुत संस्करण )
                    न्यायदीपिका
स्यायदी ॰
                                         (गायकवाइ, बहौदा)
                   न्यायप्रवेश
न्यायप्र०
                                         (चौलम्बा, काशी)
                   न्यायनिन्दु
न्यायवि •
न्यायबि॰ टी॰
                    न्यायत्रिन्दु टीका
                                                  23
                   न्यायमंबरी
न्यायमं•
                                                 33
                   न्यायवात्तिक
न्यायवा ०
                                                 23
न्यायवा•तात्प•
                    र्न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका ( "
न्यायवा •तात्पर्यटी •
न्यायवा• ता•
```

```
( श्रक्तक्क प्रन्थत्रय )
                    नवा यदिनिश्चय
न्यायवि•
                        न्यायानिश्चयनिवरण लिखित (वीरसेनामन्टर,
न्यायवि•िष•िता
                                                            सरसावा )
न्यायविनिश्चयवि० लि॰
                                     ( बौलम्बा, काशी)
                     न्यायसूत्र
न्यायस्•
                    न्यायावतारटीकाटिप्रणी ( श्वेताम्बरकान्फ्रेंस, बम्बई )
न्यायाव•टो•टि•
                                             ( जैनसिद्धान्त • , कलकत्ता )
                     पत्रपरीद्या
षत्रपरी •
                                             (पं॰ घनश्यामदासजीका)
                      परीद्यामुख
परीचामु •
                                          ( चौलम्बा, काशो )
                      पातञ्जलिमहाभाष्य
 पात० महाभा०
                      प्रमासन्यतस्वालोकालंकार (यशोविजयप्र०, काशी)
 प्रमाग्नय०
                                        (माशिकचन्द ग्रन्थमाला, बम्बई)
                      प्रमाग्रनिर्ग्य
 प्रमाग्रानिष
                                         (सिंघीग्रन्थमाला, कलकत्ता)
                      प्रमाग्रमीमांसा
 प्रमाणमी०
                      प्रमाग्मीमांसाभाषाटिप्पग
 प्रमाग्रमी० भा०
                                           ( श्रकलङ्कप्रन्थत्रय )
                       प्रमाणसंब्रह
 प्रमाग्रसं०
                      प्रमाग्तसंब्रह स्वोपज्ञविवृति ( 55
 प्रमाणसं १ स्त्री०
 व्रमाल्
                      प्रमालच्य
  प्रमालच्
                                          (पं० महेन्द्रकुमारजी, काशी)
                      प्रमेयकमलमात्तरह
  प्रमेयक०
                                          ( पं० फूजचन्दबी, काशी
                     प्रमेयरत्नमः ला
  प्रमेयर०
                                          ( राय चन्द्रशास्त्रमाला, वम्बई )
                     प्रयचनसार
  प्रवचनसार्थ
                                          ( चौखम्बा, काशो )
                     प्रशस्तपादभाष्य
  प्रशस्तर्पादमा•
  प्रकरगापं 💇
                                               (चौलम्बा, काशी)
                      प्रव.रखपंजिका
  प्रकरगापञ्जि ।
  प्रमागाप •
                                       (जैनसिद्धान्तप्र॰, कलकत्ता)
  प्रमाग्पपरो•
  yo yo
  प्रमाग्रमं •
                     प्रमाखमंबरी
                                          ( राहुलजी सम्पादित )
                      प्रमाखवात्तिक
  प्रमाग्वा०
```

| प्रमाण्स•                                    | प्रमाग्।समुच्य                    | (मैस्र यूनिवसिटी )            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| मनोरथन॰                                      | मनोरथनन्दिनी (                    | (प्रमाणमीमांसामें उपयुक्त )   |
| मी॰ इलो॰                                     | मीमांसारलोकवार्तिक                | (चौखम्बा, काशी)               |
| युक्त्यनुशा•टी•                              | <b>गु</b> क्त्यनुशासनटीका         | (मा॰ ग्रम्थमाला, बम्बई )      |
| बोगस्०                                       | बोगसूत्र                          | ( चौखम्बा, काशी )             |
| राजवा॰                                       | राजवात्तिक                        | ( बैनसिद्धान्त॰, कलकत्ता )    |
| <b>लघीय•</b><br>लघी०                         | त्तघीयस्त्रय                      | ( श्रकलंकग्रन्थत्रय )         |
| लत्रीय• तात्पर्यं०                           | <b>ल</b> घीयस्त्रयतात्पर्यवृत्ति  | । ः ( मा॰ ग्रन्थमाला, बम्बई ) |
| लघो॰ स्वो. वि.                               | लघीयस्त्रय स्वोपज्ञविह            | ाति ( श्रकलंकप्रन्थत्रय )     |
| <b>स</b> ञ्जसर्वज्ञ <b>ः</b>                 | <b>ल</b> घुसर्व <b>ज्ञ</b> सिद्धि | (मा• प्रत्थमाला, बम्बई )      |
| वाक्यप॰<br>वैशेषिक०सूत्रोपः                  | वाक्यपदीय                         | (चौलम्बा, काशी)               |
| वेशेषि० उपः<br>वेशेषि० उपः<br>वेशे. सूत्रोपः | वैशेषिकसूत्रोपस्कार               | (चौलम्बा, काशी)               |
| वैशेविकस्॰                                   | वैशेषिकस्त्र                      | ( चौखम्बा, काशी )             |
| शब्दश∙                                       | शब्दशिक्षप्रकाशिका                |                               |
| शावरभा∙                                      | शाबरभाष्य                         | ( भ्रानन्दाश्रम, पूना )       |
| शास्त्रदी॰                                   | शास्त्रदीपिका                     | (विद्याविलास प्रेस, काशी)     |
| षड्दर्श०                                     | षड्दर्शनसमुचय                     | ( चौलम्बा, काशी)              |
| सर्वदर्श ०                                   | सर्वद्शं नसंग्रह                  | ( भागडारकर०, पूना )           |
| सर्वार्थ ।<br>सर्वार्थस०                     | सर्वार्थसिद्ध                     | ( सोलापुर )                   |
|                                              | साहित्यदर्पण                      | •                             |
| तांख्य. माठरवृ.                              | सांख्यकारिका माठरह                | ति (चौलम्बा, काशी)            |
| सिद्धिविनि- टी॰                              | सिद्धिविनि <b>श्चयटीका</b>        | ( सरसावा )                    |
| सिद्धान्तमु॰                                 | सिद्धान्तमुकावली                  | (निर्णयसागर, बम्बई)           |

| स्याद्वादर <b>०</b><br>स्या० रत्ना० | स्याद्वादरत्ना  | कर        | ब्राह्तप्रभाकरं, पूना )   |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|
| स्वयम्भू०                           | स्वयम्भूस्तोत्र | ī         | ( प्रथमगुच्छक, काशी)      |
| हेतुवि०                             | हेतुबिन्द       |           | ( प्रमाग्मि०में उपयुक्त ) |
| म्रा. A                             | श्रारा          | фo        | पंक्ति                    |
| का.                                 | कारिका          | प्र॰      | प्रति 💮                   |
| गा०                                 | गाथा            | प्र० प्र० | प्रथमभाग प्रस्तावना       |
| दे०                                 | देहली           | प्रस्ता०  | प्रस्तावना                |
| टि॰                                 | टिप्पग          | В         | बनारस                     |
| प०                                  | पत्र            | शि०       | शिलालेख                   |
| Ão                                  | মূ <b>ন্ত</b>   | सम्पा०    | सम्पाद्क                  |

श्रपनी श्रोरसे निह्निप्त पाठ-

वृ० १२० पं० १० [ यथा ], वृ० ६७ पं० ५ [ शिंशपा ]

#### प्रस्तावनादिका शुद्धि-पत्र

| শ্বয়ুৱ       | शुद                 | ão            | पं०  |
|---------------|---------------------|---------------|------|
| <b>उपादान</b> | उपपादन              | ¥,            | * \$ |
| प्रमागानि     | प्रमाणानीति         | १२            | २०   |
| बोधव्यम्      | बोद्ध व्यम्         | १२            | ₹•   |
| प्रभाकर       | प्राभाकर            | १३            | ¥,   |
| न्यायवा०      | न्यायाव०            | 88            | રપ   |
| ये            | ये ( पिछुले दोनों ) | <b>१६</b>     |      |
| परीच्रमुख     | परीच्चामुख          | <b>८७</b>     | . २१ |
| मालूल         | मालूम               | 60            |      |
| \$8¥3         | १९४२ (सम्पादकी      | <b>य) १</b> २ |      |
|               |                     |               |      |

# प्राक्-कथन

व्याकरण्के अनुसार दर्शन शब्द 'दृश्यते स्निस्शिवते कस्तुतत्यमनेनेति दर्शनम्' अथवा 'दृश्यते निर्मायत इदं वस्तुतस्यमिति दर्शनम्'
इन दोनों व्युत्पत्तियोंके आधारपर दृश् भातुले निष्पन्न होता है। पहली
व्युत्पत्तिके आधारपर दर्शन शब्द तर्क-वितर्क, मन्यन या परीन्तास्वरूप उस विचारधाराका नाम है जो तत्वोंके निर्मायमें प्रयोजक हुआ करती है।
दूसरी व्युत्पत्तिके आधारपर दर्शन शब्दका आर्थ उक्लिखित विचारधाराके
द्वारा निर्मीत तत्त्वोंकी स्वीकारता होता है। इस प्रकार दर्शन शब्द दार्शनिक जगत्में इन दोनों प्रकारके अधींमें व्यवहृत हुआ है अर्थात् भिन्न-भिन्न मतोंकी जो तत्त्वसम्बन्धी मान्यतायों है उनको और जिन तार्किक मुद्दोंको दर्शनशास्त्रके अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।

सबसे पहिले दर्शनोंको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है— भारतीय दर्शन और श्रभारतीय (पाश्चात्य) दर्शन। जिनका प्रादुर्भाव भारतवर्षमें हुआ है वे भारतीय और जिनका प्रादुर्भाव भारतवर्षके बाहर पाश्चात्य देशोंमें हुआ है वे श्रभारतीय (पाश्चात्य) दर्शन माने गये हैं। मारतीय दर्शन भी दो भागोंमें विभक्त हो जाते हैं—वैदिक दर्शन और श्रवेदिक दर्शन। वैदिक परम्पराके श्रन्दर जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो वेदपरम्पराके पाषक दर्शन हैं वे वैदिक दर्शन माने जाते हैं और श्रैटिक परम्परासे भिन्न जिनकी स्वतन्त्र परम्परा है तथा जो वैदिक परम्पराके विरोधी दर्शन हैं उनका समावेश श्रवेदिक दर्शनोंमें होता है। इस सामान्य नियमके श्राधारपर वैदिक दर्शनोंमें मुख्यतः सांख्य, वेदान्त, मीमांसा, बोग, न्याय तथा वैशेषिक दर्शन श्राते हैं और जैन, बौद्ध तथा चार्वाक दर्शन, श्रवेदिक दर्शन ठहरते हैं।

वैदिक और अवैदिक दर्शनोंको दार्शनिक मध्यकालीन युगमें क्रमसे श्रास्तिक श्रीर नास्तिक नामांसे भी पुकारा जाने लगा था, परन्तु मालूम पदता है कि इनका यह नामकरण साम्प्रदायिक व्यामोहके कारण वेद-परम्पराके समर्थन और विरोधके श्राधारपर प्रशंसा श्रीर निन्दाके रूपमें किया मना है। कारण, यदि प्राणियोंके जन्मान्तररूप परलोक, स्वर्ग श्रौर नरक तथा मुक्तिके न माननेरूप अर्थमें नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो जैन और बौद्ध दोनों अवैदिक दर्शन नास्तिक दर्शनोंकी कोटिसे निकल कर स्त्रास्तिक दर्शनोंकी कोटिमें स्त्रा अयेंगे क्योंकि ये दोनों दर्शन परलोक, स्वर्ग स्त्रौर नरक तथा मुक्तिकी मान्यताको स्वीकार करते हैं। श्रीर यदि जगत्का कर्ता अनादिनिधन ईश्वरको न माननेरूप अर्थमें नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो सांख्य श्रीर मीमोसा दर्शनोंको मी श्रास्तिक दर्शनोंकी कोटिसे निकालकर नास्तिक दर्शनोंकी कोटिमें पटक देना पड़ेगा; स्योकि ये दोनों दर्शन अनादिनिधन ईश्वरको जगत्का कर्ता माननेसे इन्कार करते हैं। 'नास्तिको वेदनिन्दकः' इत्यादि वाक्य भी इमें यह बतलाते हैं कि वेदपरम्पराको न माननेवालो या उसका विरोध करने-वालोंके बारेमें ही नास्तिक शब्दका प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी सम्प्रदायोंमें ऋपनौ परम्पराके माननेवालोंको ऋास्तिक ऋौर ऋपनेसे भिन दूसरे सम्प्रदायकी परम्पराके माननेवालोंको नास्तिक कहा गया है। जैनसम्प्रदायमें जैनपरम्पराके माननेवालोंको सम्यग्दृष्टि श्रीर जैनेतर परम्पराके माननेवालोंको मिध्यादृष्टि कहनेका रिवाज प्रचलित है। इस कथनका तातार्थं यह है कि भारतीय दर्शनांका जो आस्तिक और नास्तिक दर्शनीके रूपमें विभाग किया जाता है वह निरर्थक एवं स्नमुचित है।

उल्लिखित सभी भारतीय दर्शनोंमेंसे एक दो दर्शनोंको छोड़कर प्राय: सभी दर्शनोंका साहित्य काफी विशालताको लिये हुए पाया जाता है। जैनदर्शनका साहित्य भी काफी विशाल श्रीर महान है। दिगम्बर श्रीर स्वेताम्बर दोनों दर्शनकारोंने समानरूपसे जैनदर्शनके साहित्यकी समृद्धिसें काफी हाथ बहुाया है। दिगम्बर श्रीर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें परस्पर जो मतभेद पाया जाता है वह दार्शनिक नहीं, श्रागमिक है। इसिलये इन दोनोंके दर्शन साहित्यकी समृद्धिके घारावाहिक प्रयासमें कोई श्रन्तर नहीं श्राया है।

दर्शनशास्त्रका मुख्य उद्देश्य वस्तु-स्वरूप व्यवस्थापन ही माना गया है। जैनदर्शनमें वस्तुका स्वरूप श्रनेकान्तात्मक (श्रनेकधर्मात्मक) निर्णात किया गया है। इसलिये जैनदर्शनका मुख्य सिद्धान्त श्रनेकान्तवाद (श्रनेकान्तकी मान्यता) है। श्रनेकान्तका श्रर्थ है—परस्पर विरोधी दो तत्त्वोंका एकत्र समन्वय। तात्पर्थ यह है कि जहाँ दूसरे दर्शनोंमें वस्तुको सिर्फ सत् या श्रसत् , सिर्फ सामान्य या विशेष, सिर्फ नित्य या श्रनित्य, सिर्फ एक या श्रनेक श्रीर सिर्फ भिन्न या श्रमिन स्वीकार किया गया है वहाँ जैन दर्शनमें वस्तुको सत् श्रीर श्रमत् , सामान्य श्रीर विशेष, नित्य श्रीर श्रमिन स्वीकार किया गया है श्रीर श्रीनत्य, एक श्रीर श्रमेक तथा भिन्न श्रीर श्रमिन स्वीकार किया गया है श्रीर जैनदर्शनकी यह सत्-श्रमत् , सामान्य विशेष, नित्य-श्रमित्रस् एक-श्रमेक श्रीर भिन-श्रमिन्नरूप वस्तुविषयक मान्यता परस्पर विरोधी हो तत्त्योंका एकत्र समन्वयको स्चित करती है।

वस्तुकी इस अनेक धर्मात्मकताके निर्णयमें साधक प्रमाण होता है। इसिलये दूसरे दर्शनोंकी तरइ जैनदर्शनमें भी प्रमाण-मान्यताको स्थान दिया गया है। लेकिन दूसरे दर्शनोंमें जहाँ कारकसाकल्यादिको प्रमाण माना गया है वहाँ जैनदर्शनमें मम्यग्ज्ञान (अपने और अपूर्व अर्थके निर्णायक सान) को ही प्रमाण माना गया है क्योंकि ज्ञालि-क्रियाके प्रति जो करण हो उसीका जैनदर्शनमें प्रमाण नामसे उल्लेख किया गया है। ज्ञालिक्रियाके प्रति करण उक्त प्रकारका ज्ञान ही हो सकता है, कारकसाकल्यादि नहीं, कारण कि क्रियाके प्रति अत्यन्त अर्थात् अव्यवहितरूपसे साधक कारणको ही व्याकरणशास्त्रमें करणसंज्ञा दी गयी है। और

१ 'साधकतमं करणम् ।'—जैनेन्द्रव्याकरण १।२।११३ ।

श्रव्यविहतरूपसे श्रितिक्रयाका साधक उक्त प्रकारका ज्ञान ही है। कारक साकल्यादि श्रितिक्रियाके साधक होते हुए भी उसके श्रव्यविहतरूपसे साधक नहीं हैं इसलिये उन्हें प्रमाग कहना श्रनुचित है।

प्रमाग-मान्यताको स्थान देनेवाले दर्शनोंमें कोई दर्शन सिर्फ प्रत्यच्र-प्रमाणको, कोई प्रत्यच्च श्रौर श्रनुमान दा प्रमासोंको, कोई प्रत्यच्च, श्रनुमान श्रौर श्रागम इन तीन प्रमाणोंको, कोई प्रत्यत्त, श्रनुमान, श्रागम श्रौर उपमान चार प्रमाखोंको, कोई प्रत्यन्त, अनुमान, आगम, उपमान श्रीर श्रर्थापत्ति पाँच प्रमागोंको श्रौर कोई प्रत्यक्, श्रनुमान, श्रागम, उपमान, श्रर्थापत्ति श्रीर श्रभाव इन छह प्रमार्गोको मानते हैं। कोई दर्शन एक सम्भव नामके प्रमाणको भी ऋपनी प्रमाणमान्यतामें स्थान देते हैं। परन्तु जैनदर्शनमें प्रमाण्को इन भिन्न २ संख्यात्र्योंको यथायोग्य निरर्थक, पुनवक स्त्रीर ऋपूर्ण बतलाते हुए मूलमें प्रत्यत्त स्त्रीर परोत्त ये दो ही मेद प्रमाणके स्वीकार किये गये हैं। प्रत्यक्तके अतीन्द्रिय और इन्द्रिय-जन्य ये दो मेद मानकर श्रतीन्द्रिय प्रत्यत्तमें श्रविधशान, मनःपर्ययशान श्रीर केवलशानका समावेश किया गया है तथा इन्द्रियजन्य प्रत्यसमें स्पर्शन, रसना, प्राण, चत्तु, श्रौर कर्ण इन पाँच इन्द्रियां श्रौर मनका साहाय्य होनेके कारण स्पर्शनेन्द्रिय-प्रत्यच्, रसनेन्द्रिय-प्रत्यच्, घाणेन्द्रिय-प्रत्यच्न, चिद्विन्द्रिय-प्रत्यत्त्, कर्गोन्द्रिय-प्रत्यत्त् श्रौर मानस प्रत्यत्त् ये छह भेद स्वीकार किये गये हैं। श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्तके भेद श्रविश्वान श्रीर मनःपर्यय-शानको जैनदर्शनमें देशप्रत्यच्च संज्ञा दी गई है। कारण कि इन दोनों शानी-का विषय सीमित माना गया है श्रीर केवज्ञज्ञानको सकलप्रत्यद्य नाम दिया गया है क्योंकि इसका विषय ग्रसीमित माना गया है ग्रर्थात् जगत्-के सम्पूर्ण पदार्थ ऋपने ऋपने त्रिकालवर्ती विवर्तों सहित इसकी विषय-कोटिमें एक साथ समा जाते हैं। सर्वज्ञमें केवलज्ञान नामक इसी सकल-प्रत्यक्तका सद्भाव स्वीकार किया गया है। ऋतीन्द्रिय प्रत्यक्तको परमार्थ प्रत्यक्त श्रीर इन्द्रियजन्य प्रत्यक्तको सांव्यवहारिक प्रत्यक्त भी कहा जाता

है। इसका सबब यह है कि सभी प्रत्यक्त श्रीर परोक्त हान यदापि श्रात्मोत्थ हैं क्योंकि शानको श्रात्माका स्वभाव या गुण माना गया है। वरन्त श्रुती-न्द्रिय प्रत्यत्त इन्द्रियोंकी सहायताके विना ही स्वतन्त्ररूपसे श्रात्मामें उद्भृत हुआ करते हैं इसलिये इन्हें परमार्थ संज्ञा दी गई है और इन्द्रियजन्य प्रत्यच स्नात्मोत्थ होते हुए भी उत्पत्तिमें इन्द्रियाधीन हैं इसलिये वास्तवमें इन्हें प्रत्यत्त कहना अनुचित हो है। अतः लोकव्यवहारकी दृष्टिसे ही इनको प्रत्यत्त कहा जाता है। वास्तवमें तो इन्द्रियजन्य प्रत्यत्तोंको भी परोत्त ही कहना उचित है। फिर जब कि ये प्रत्यद्ध पराधीन हैं तो इन्हें परोद्ध प्रमाणोंमें ही श्रन्तर्भुत क्यों नहीं किया गया है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि जिस ज्ञानमें ज्ञेय पदार्थका इन्द्रियोंके साथ सास्नात् सम्बन्ध विद्यमान हो उस ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्तमें अन्तर्भूत किया गया है अप्रौर जिल ज्ञानमें ज्ञेय पदार्थका इन्द्रियोंके साथ साचात् सम्बन्ध विद्यमान न हो। परम्परया सम्बन्ध कायम होता हो उस ज्ञानको परोच्च प्रमाणुमें श्रन्तर्भृत किया गया है। उक्त छहों इन्द्रियजन्य प्रत्यत्तों ( सांव्यवहारिक प्रत्यत्तों )में पत्येककी श्रवप्रह, ईहा, श्रवाय श्रीर धारणा ये चार चार श्रवस्थायें स्वीकार की गयी हैं। श्रवप्रह—ज्ञानकी उस दुवल श्रवस्थाका नाम है जो श्चनन्तरकालमें निमित्त मिलनेपर विरुद्ध नानाकोटि विषयक संशयका रूप धारण कर लेती है श्रीर जिसमें एक श्रवग्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि भी शामिल रहती है। संशयके बाद अवग्रहशानकी विषयभूत कोटि विषयक श्रनिर्णीत भावनारूप शानका नाम ईहा माना गया है। श्रीर ईहाके बाद अवग्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक निर्णीत ज्ञानका नाम श्रवाय है। यही ज्ञान यदि कालान्तरमें होनेवाली समृतिका कारण बन जाता है तो इसे धारणा नाम दे दिया जाता है। जैसे कहीं जाते हुए इमारा दूर स्थित पुरुषको सामने पाकर उसके बारेमें "यह पुरुष है" इस प्रकारका ज्ञान श्रवग्रह है। इस ज्ञानकी दुर्वलता इसीसे जानी जा सकती है कि यही ज्ञान अनन्तरकालमें निमित्त मिल जानेपर "वह पुरुष है या ठूँठ" इस प्रकार-

के संशयका रूप धारण कर लिया करता है। यह संशय अपने अनन्तर-कालमें निमित्त विशेषके आधारपर 'मालूम पड़ता है कि यह पुरुष ही है' अथवा 'उसे पुरुष ही होना चाहिये' इत्यादि प्रकारसे ईहा ज्ञानका रूप धारण कर लिया करता है और यह ईहाज्ञान ही अपने अनन्तर समयमें निमित्तविशेषके बलपर 'वह पुरुष ही है' इस प्रकारके अवायज्ञानरूप परिणात हो जाया करता है। यहां ज्ञान नष्ट होनेसे पहले कालान्तरमें होने-वाली 'अमुक समयमें अमुक स्थानपर मैंने पुरुषको देखा था' इस प्रकार-की स्मृतिमें कारणभूत जो अपना संस्कार मित्रक्कपर छोड़ जाता है उसीका नाम धारणाज्ञान जैनदर्शनमें माना गया है। इस प्रकार एक हो इन्द्रिय-जन्य प्रत्यच्च (सांव्यवहारिक प्रत्यच्च ) भिन्न २ समयमें भिन्न २ निमित्तों-के आधारपर अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इन चार रूपोंको धारण कर लिया करता है और ये चार रूप प्रत्येक इन्द्रिय और मनसे होनेवाले प्रत्यच्ज्ञानमें सम्भव हुआ करते हैं। जैनदर्शनमें प्रत्यच्च प्रमाण-का स्पष्टीकरण इसी दक्कसे किया गया है।

जैनदर्शनमें परोच्चप्रमाणके पाँच मेद स्वीकार किये गये हैं—स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। इनमेंसे घारणामूलक स्वतन्त्र ज्ञानविशेषका नाम स्मृति है। स्मृति और प्रत्यच्चमूलक वर्तमान और भूत पदार्थोंके एकत्व अथवा साहश्यको प्रहण करनेवाला प्रत्यभिज्ञान कहलाता है, प्रत्यभिज्ञानमूलक दो पदार्थोंके अविनाभाव सम्बन्धरूप व्याप्तिका प्राहक तर्क होता है और तर्कमूलक साधनसे साध्यका ज्ञान अनुमान माना गया है। इसी तरह आगमज्ञान भी अनुमानमूलक ही होता है अर्थात् अपुक शब्दका अपुक अर्थ होता है ऐसा निर्णय हो जानेके बाद ही ओता किसी शब्दको सुनकर उसके अर्थका ज्ञान कर सकता है। इस कथनसे यह निष्कर्ष निकला कि सांव्यवहारिक प्रत्यच्च इन्द्रियजन्य है और परोच्च प्रमाण सांव्यवहारिक प्रत्यच्च जन्य है। बस, सांव्यवहारिक प्रत्यच्च और परोच्च प्रमाण सांव्यवहारिक प्रत्यच्च जन्य है।

जैनदर्शनमें शब्दजन्य ऋर्थज्ञानको आगम प्रमास माननेके साथ साथ उस शब्दको भी आगम प्रमास्त्रों संग्रहीत किया गया है और इस प्रकार जैनदर्शनमें आगम प्रमास्त्रके दो भेद मान लिये गये हैं। एक स्वार्थप्रमास और दूसरा परार्थप्रमासा। पूर्वोक्त सभी प्रमास ज्ञानरूप होनेके कारस स्वार्थप्रमासारूप ही हैं। परन्तु एक आगम प्रमास ही ऐसा है जिसे स्वार्थ-प्रमास और परार्थप्रमास उभयरूप स्वीकार किया गया है। शब्दजन्य अर्थज्ञान ज्ञानरूप होनेके कारस स्वार्थप्रमास्तरूप माना गया है।

बह परार्थप्रमाण्रूप शब्द वाक्य और महावाक्यके भेदसे दो प्रकार-का है। इनमेंसे दो या दोसे अधिक पदोंके समृहको वाक्य कहते हैं और दो या दो से अधिक वाक्योंके समृहको महावाक्य कहते हैं, दो या दो से अधिक महावाक्योंके समृहको भी महावाक्यके ही अन्तर्गत समस्तना चाहिये। इससे यह सिद्ध होता है कि परार्थप्रमाण् एक सलगढ वस्तु है और वाक्य तथा महावाक्यरूप परार्थप्रमाण्यके जो लग्ड हैं उन्हें जैन-दर्शनमें नयसंज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रकार जैनदर्शनमें क्सुस्कर्षके व्यवस्थापनमें प्रमाण्यकी तरह नयोंको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। परार्थप्रमाण्य और उसके अंशभूत नयोंका लज्ञ्ण निम्न प्रकार समक्षना चाहिये—

"वक्ताके उदिष्ट अर्थंका पूर्णरूपेण प्रतिपादक वाक्य और महावाक्य प्रमाण कहा जाता है और वक्ताके उदिष्ट अर्थंके अंशका प्रतिपादक पद, बाक्य और महावाक्यको नयसंज्ञा दी गयी है।"

इस प्रकार ये दोनां परार्थप्रमास श्रीर उसके श्रंशभूत नय वचनरूप हैं श्रीर चूँ कि वस्तुनिष्ठ सत्व श्रीर श्रमत्व, सामान्य श्रीर विशेष, नित्यत्व श्रीर श्रनित्यत्व, एकत्व श्रीर श्रनेकत्व, भिज्ञत्व श्रीर श्रमिनत्व इत्यादि परस्पर विरोधी दो तत्त्व श्रथवा तद्विशिष्ट वस्तु ही इनका वाच्य है इसलिए इसके श्राधारपर जैन दर्शनका सप्तमंगीवाद कायम होता है। श्रार्थात् उक्त सत्व और श्रमत्व, सामान्य श्रीर विशेष, नित्यत्व श्रीर श्रनित्यत्व, एकत्व श्रीर श्रनेकत्व, भिन्नत्व श्रीर श्रभिन्नत्व इत्यादि युगलधर्मी श्रीर एतद्धमीविशिष्ट वस्तुके प्रतिषादनमें उक्त परार्थप्रमाण श्रीर उसके श्रंशभूत नय सातरूप धारण कर लिया करते हैं।

प्रमाण्यचनके सातरूप निम्न प्रकार हैं—सत्य श्रीर श्रमत्य हन हो वर्मोंमेंसे सत्यमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाण्यवचनका पहला-रूप है। श्रमत्यमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाण्यवचनका दूसरा रूप है। सत्य श्रीर श्रमत्य उभयधर्ममुखेन कमशः वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाण्यवचनका तीसरा रूप है। सत्य श्रीर श्रमत्य उभयधर्ममुखेन युगपत् (एकसाय) वस्तुका प्रतिपादन करना श्रमम्भव है इसलिये श्रवक्तव्य नामका चौथा रूप प्रमाण्यवचनका निष्ण्य होता है। उभयधर्ममुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी श्रमम्भवताके लाध-साथ सत्यमुखेन वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाण्यवचनका पाँचवाँ रूप निष्यन्न होता है। इसीप्रकार उभयधर्ममुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी श्रमम्भवताके साथ-साथ श्रमत्यमुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी श्रमम्भवताके साथ-साथ श्रमत्यमुखेन भी वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरससे प्रमाण्यवचनका छठा रूप बन जाता है। श्रीर उभयधर्म-मुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी श्रमम्भवताके साथ-साथ उभयधर्ममुखेन कमशः वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाण्यचनका सातवाँ रूप बन जाता है। जैनदर्शनमें इसको प्रमाण्यस्तमभंगी नाम दिया गया है।

नयवचनके सात रूप निम्न प्रकार हैं—वस्तुके सत्व श्रीर श्रसत्व इन दो धर्मोमेंसे सत्व धर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका पहला रूप है। श्रसत्व धर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका दूषरा रूप है। उभय धर्मोंका कमशः प्रतिपादन करना नयवचनका तीसरा रूप है श्रीर चूँकि उभयधर्मोंका युगपत् प्रतिपादन करना श्रसम्भव है इसलिये इस तरहसे श्रवक्तव्य नामका चौथा रूप नयवचनका निष्पंच होता है। नयवचनके पाँचवें, छुठे श्रीर सातवें रूपोंको प्रमाखवचनके पाँचवें, छुठे श्रीर सातवें रूपोंके समान समक लेना चाहिये। जैनदर्शनमें नयवचनके इन सात रूपोंको नयसप्तभंगी नाम दिया गया है।

इन दोनों प्रकारकी सप्तभंगियोंमें इतना ध्यान रखनेकी जरूरत है कि बब सत्ब-धर्ममुखेन वस्तुका श्राथवा वस्तुके सत्वधर्मका प्रतिपादन किया जाता है तो उस समय वस्तुकी श्रसत्वधर्मविशिष्टताको श्रथवा वस्तुके श्रसत्वधर्मको श्रविवित्तत मान लिया जाता है श्रीर यही बात श्रमत्वधर्ममुखेन वस्तुका श्रथवा वस्तुके श्रमत्वधर्मका प्रतिपादन करते समय बस्तुकी सत्वधर्मविशिष्टता अथवा वस्तुके सत्वधर्मके बारेमें समक्षना चाहिये। इस प्रकार उमयश्रमोंकी विवद्मा (मुख्यता ) स्त्रीर स्रक्तिद्मा (गोग्राता) के स्पष्टीकरणके लिये स्याद्वाद स्रर्थात् स्यात्की मान्यताकी भी जैनदर्शनमें स्थान दिया गया है। स्याद्वादका अर्थ है-किसी भी धर्मके द्वारा वस्तुका श्रथवा वस्तुके किसी भी धर्मका प्रतिपादन करते वक्त उसके श्चनुकुल किसी भी निमित्त, किसी भी दृष्टिकोण या किसी भी उद्देश्यको लह्यमें रखना । श्रीर इस तरहसे ही वस्तुकी विरुद्धधर्मविशिष्टता श्रथवा वस्तुमें विरुद्ध धर्मका ऋस्तित्व ऋचुएगा रक्ला जा सकता है। यदि उक्त प्रकारके स्याद्वादको नहीं ऋपनाया जायगा तो वस्तुकी विरुद्धधर्मीविशि-ष्टताका स्रथवा वस्तुमें विरोधी धर्मका स्रभाव मानना स्रनिवार्य हो जायगा श्रीर इस तरहसे श्रनेकान्तवादका भी जीवन समाप्त हो जायगा।

इस प्रकार श्रमेकान्तवाद, प्रमाणवाद, नयवाद, सप्तमंगीवाद श्रीर स्याद्वाद ये जैनदर्शनके श्रन्हे सिद्धान्त हैं। इनमेंसे एक प्रमाणवादको छोड़ कर वाकीके चार सिद्धान्तोंको तो जैनदर्शनकी श्रपनी ही निधि कहा बा सकता है श्रीर ये चारो सिद्धान्त जैनदर्शनकी श्रपूर्वता एवं महत्ताके श्रतीव परिचायक हैं। प्रमाणवादको यद्यपि दूसरे दर्शनोंमें स्थान प्राप्त है परन्तु जिस व्यवस्थित ढंग श्रीर पूर्णताके साथ जैनदर्शनमें प्रमाणका विवेचन पाया जाता है वह दूसरे दर्शनोंमें नहीं मिल सकता है। मेरे इस कथनकी स्वामाविकताको जैनदर्शनके प्रमाणविवेचनके साथ दूसरे दर्शनों- के प्रमाण्विवेचनका तुलनात्मक ऋष्ययन करनेवाले विद्वान् सहज ही में समभ सकते हैं।

एक बात जो जैनदर्शनकी यहाँ पर कहनेक लिये रह गई है वह है सर्वज्ञतावादकी, अर्थात् जैनदर्शनमें सर्वज्ञतावादको मी स्थान दिया गया है श्रीर इसका सबब यह है कि आगमप्रमाणका मेद जो परार्थप्रमाण अर्थात् चचन है उसकी प्रमाणता बिना वर्वज्ञताके संभव नहीं है। कारण कि प्रत्येक दर्शनमें आप्तका वचन ही प्रमाण माना गया है तथा आप अर्थचक पुरुष ही हो सकता है और पूर्ण अवंचकताकी प्राप्तिके लिये व्यिक्तमें सर्वज्ञताका सद्भाव अत्यन्त आवश्यक माना गया है।

जैनदर्शनमें इन अनेकान्त, प्रमाण, नय, सप्तमंगी, स्यात् श्रीर सर्व-इताकी मान्यताश्रोको गंभीर श्रीर विस्तृत विवेचनके द्वारा एक निष्कर्ष-पर पहुँचा दिया गया है। न्यायदीपिकामें श्रीमदिभनव धर्मभूषण्यितिने इन्हीं विषयोंका सरल श्रीर संज्ञिप्त ढंगसे विवेचन किया है श्रीर श्री पंश् दरवारीलाल कोठियाने इसे टिप्पणी श्रीर हिन्दी अनुवादसे सुसंस्कृत बना-कर सर्वसाधारण्के लिये उपादेय बना दिया है। प्रस्तावना, परिशिष्ट श्रादि प्रकरणों द्वारा इसकी उपादेयता श्रीर भी बढ़ गयी है। श्रापने न्याय-दीपिकाके कठिन स्थलोंका भी परिश्रमके साथ स्पष्टीकरण् किया है। हम श्राशा करते हैं कि श्री पंश्वरादीलाल कोठियाकी इस कृतिका विद्वत्समाजमें समादर होगा। इत्यलम्।

ता॰ ३१–३–४५ **बीना-इ**टावा वंशीधर जैन ( व्याकरणाचार्य, न्यायतीर्य, न्यायशास्त्री साहित्यशास्त्री )

# सम्पादकीय

AND BUCH

#### सम्पादनका विचार श्रीर प्रवृत्ति-

सन् १६३७की बात है। मैं उस समय वीरिववालय पपौरा (टीकमगढ़ C.I.) में अध्यापनकार्यमें प्रवृत्त हुआ था। वहाँ मुक्ते न्यायदीपिकाको अपनी दृष्टिसे पढ़ानेका प्रथम अवसर मिला। जो छात्र उसे पढ़ जुके
थे उन्होंने भी पुनः पढ़ी। यद्यपि मैं न्यायदीपिकाकी सरलता, विशदता
आदि विशेषताओंसे पहलेसे ही प्रमावित एवं आकृष्ट था। इसीसे मैंने
एक बार उसके एक प्रधान विषय 'असाधारण्यधर्मवचन' लज्ज्यपर
'लज्ज्यका लज्ज्य' शीर्षकके साथ 'जैनदर्शन' में लेख लिखा था।
पर पपौरामें उसका स्क्मतासे पटन-पाठनका विशेष अवसर मिलनेसे
मेरी इच्छा उसे शुद्ध और छात्रोपयोगी बनानेकी ओर मी बढ़ी। पढ़ाते
समय ऐसी सुन्दर कृतिमें अशुद्धियाँ बहुत खटकती थीं। मैंने उस समय
उन्हें यथासम्भव दूर करनेका प्रयत्न किया। साथमें अपने विद्यार्थियोंके
लिये न्यायदीपिकाकी एक 'प्रश्नोत्तरावली' भी तैयार की।

जब मैं सन् १६४० के जुलाईमें वहाँ से ऋष्यभग्रहाचर्याश्रम चौरासी
मथुरामें श्राया श्रीर वहाँ दो वर्ष रहा उस समय भी मेरी न्यायदीपिकाविषयक प्रवृत्ति कुछ चलती रही। यहाँ मुक्ते श्राश्रमके सरस्वतीभवनमें
एक लिखित प्रति भी मिल गई जो मेरी प्रवृत्तिमें सहायक हुई। मैंने सोचा
कि न्यायदीपिकाका संशोधन तो श्रपेद्धित है ही, साथमें तर्कसंग्रहपर न्यायबोधनी या तर्कदीपिका जैसी व्याख्या—संस्कृतका टिप्पण् श्रीर हिन्दी श्रनुवाद
भी कई दृष्टियोंसे श्रपेद्धित है। इस विचारके श्रनुसार उसका संस्कृत टिप्पण्
श्रीर श्रनुवाद लिखना श्रारम्भ किया श्रीर कुछ लिखा भी गया। किन्तु
संशोधनमें सहायक श्रनेक प्रतियोंका होना श्रादि साधनाभावसे वह कार्य
श्रीर नहीं बढ़ सका। श्रीर श्ररसे तक बन्द पड़ा रहा।

इधर जब मैं सन् १६४३ के अप्रेलमें वीरसेवामन्दिरमें आया तो दूसरे साहित्यक कार्योमें प्रकृत रहनेसे एक वर्ष तक तो उसमें कुछ भी योग नहीं दे पाया। इसके बाद उसे पुनः प्रारम्भ किया और संस्थाके कार्यसे बचे समयमें उसे बढ़ाता गया। मान्यवर मुख्तारसाध्ने इसे मालूम करके प्रसन्नता प्रकृट करते हुए उसे वीरसेवामन्दिर प्रन्थमालासे प्रकाशित करनेका विचार प्रदिश्त किया। मैंने उन्हें अपनी सहर्ष सहमति दे दी। और तबसे (लगभग ८,६ माहसे) अधिकांशतः इसीमें अपना पूरा योग दिया। कई रात्रियोंके तो एक एक दो दो भी बज गये। इस तरह जिस महत्वपूर्ण एवं सुन्दर कृतिके प्रति मेरा आरम्भसे सहज अनुराग और आकर्षण रहा है उसे उसके अनुरूपमें प्रस्तुत करते हुए मुक्ते बड़ी प्रसन्नता होती है।

#### संशोधनकी कठिनाईयाँ-

साहित्यक एवं ग्रन्थसम्पादक जानते हैं कि मुद्धित श्रीर श्रमुद्धित दोनों हो तरहकी प्रतियोंमें कैसी श्रीर कितनी श्रशुद्धियाँ रहती हैं। श्रीर उनके संशोधनमें उन्हें कितना श्रम श्रीर शिक्त लगाना पहती है। कितने ही ऐसे स्थल श्राते हैं जहाँ पाठ तृटित रहते हैं श्रीर जिनके मिलानेमें दिमाग थककर हैरान हो जाता है। इसी बातका कुछ श्रनुभव मुक्ते भी प्रस्तुत न्यायदीपिकाके सम्पादनमें हुश्रा है। यद्यपि न्यादीपिकाके श्रमेक संस्करण हो चुके श्रीर एक लम्बे श्ररसेसे उसका पठन-पाठन है पर उसमें जो तृटित पाठ श्रीर श्रशुद्धियाँ चली श्रा रही हैं उनका सुधार नहीं हो सका। यहाँ में सिर्फ कुछ त्रुटित पाठोंको बता देना चाहता हूँ जिससे पाठकोंको मेरा कथन श्रसत्य प्रतीत नहीं होगा—

मुद्रित प्रतियोंके छूटे हुए पाठ

१० ३६ प॰ ४ 'सर्वतो वैशद्यात्पारमार्थिकं प्रत्यचं' (का॰ प०)

१० ६३ पं॰ ४ 'ग्रग्न्यभावे च धूमानुपलम्मे' (सभी प्रतियोंमें)
१० ६४ पं॰ ५ 'सर्वोपसंहारवतीमपि' ,,

99

पृ० ७० पं॰ १ 'म्रानिमियेतस्य साध्यत्वेऽतिप्रसङ्गात्' पृ० १०८ पं• ७ 'म्राहण्यान्तवचनं तु'

अमुद्रित प्रतियोंके छूटे हुए पाठ

श्रारा प्र॰ प॰ १४ श्रिनिश्चितप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्ययगोचरत्वं विक॰ हपप्रसिद्धत्वं । तद्द्वयविषयत्वं प्रमाण्विकल्पप्रसिद्धत्वम् ।"

प० प्रति प० ६ 'सहकृत। ज्ञातं रूपिद्रव्यमात्रविषयमविषक्तानं । मनः-पर्ययक्तानावरणवीर्यान्तरायस्त्रयोपशमः ॥''

स्थूल एवं स्ट्म अगुद्धियाँ तो बहुत हैं जो दूसरे संस्करणोंको प्रस्तुत संस्करणके साथ मिलाकर पढ़नेसे ज्ञात हो सकती हैं। हमने इन अगु-द्धियोंको दूर करने तथा छूटे हुए पाठोंको दूसरी ज्यादा गुद्ध प्रतियोंके आधारसे संयोजित करनेका यथासाध्य पूरा वस्न किया है। फिर भी सम्मव है कि दृष्टिदोष या प्रमादजन्य कुछ अगुद्धियाँ अभी भी रही हों।

# संशोधनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय-

प्रस्तुत संस्करणमें हमने जिन मुद्रित श्रीर श्रमुद्रित प्रतियोंका उपयोग किया है उनका यहाँ क्रमशः परिचय दिया जाता है :—

प्रथम संस्करण - श्राजसे कोई ४६ वर्ष पूर्व सन् १८६६ में कलापा भरमापा निटवेने मुद्रित कराया था। यह संस्करण श्रब प्राय: श्रलभ्य है। इमकी एक प्रति मुख्तारसाइबके पुस्तकभएडारमें सुरिद्ध्ति है। दूसरे मुद्रितोंकी श्रपेद्धा यह शुद्ध है।

द्वितीय संस्करण-वीर निर्वाण सं॰ २४३६, में पं॰ खूबचन्दजी शास्त्री द्वारा सम्पादित श्रौर उनकी हिन्दीटीका सहित जैनग्रन्थरत्नाकरकार्यालय द्वारा बम्बईमें प्रकट हुश्रा है। इसके मूल श्रौर टीका दोनोंमें स्वलन है।

तृतीय संस्करण—वीर निर्वाण सं० २४४१, ई० सन् १९१५ में भारतीय जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था काशीकी सनातन जैनग्रन्थमाला-की त्रोरसे प्रकाशित हुन्ना है। इसमें भी श्रशुद्धियाँ पाई जाती हैं। चतुर्थ संस्करश्य-वीर निर्शाण सं॰ २४६४, ई॰ सन् १६३८ में श्रीकंकुबाई पाठच-पुस्तकमाला कारंजाकी श्रोरसे मुद्रित हुश्रा है। इसमें श्रशुद्धियाँ कुछ ज्यादा पाई बाती हैं।

यही चार संस्करण अब तक मुद्रित हुए हैं। इनकी मुद्रिताथें मु तंशा रक्खी है। शेष अमुद्रित—हस्तिलिखत प्रतियोंका परिचय इस प्रकार है—
इ—यह देहलीके नये मन्दिरकी प्रति है। इसमें २३ पत्र है और प्रत्येक पत्रमें प्रायः २६-२६ पंक्ति हैं। उपयुक्त प्रतियोंमें सबसे अधिक प्राचीन और गुद्ध प्रति यही है। यह वि० सं० १७४६ के आश्विनमासके कृष्णपत्त्वकी नवमी तिथिमें पं० जीतसागरके द्वारा लिखी गई है। इस प्रतिमें वह अन्तिम श्लोक भी है जो आरा प्रतिके अलावा दूसरी प्रतियोंमें नहीं पाया जाता है। प्रनथकी श्लोकसंख्या स्वक 'प्रन्थसं० १००० हजार १' यह शब्द भी लिखे हैं। इस प्रतिकी हमने देहली अर्थस्वक द संशा रक्खी है। यह प्रति हमें बा० प्रजालालजी अप्रयालकी कृपासे प्राप्त हुई।

श्रा—वह श्राराके जैनसिद्धांत भवनकी प्रति है जो वहाँ नं ॰ है पर दर्ज है। इसमें २७ई पत्र हैं। प्रतिमें लेखनाटिका काल नहीं है। 'मद्-गुरा' इत्यादि श्रान्तिम श्लोक भी इस प्रतिमें मौजूद है। पृ॰ १ श्रीर पृ॰ २ पर कुछ टिप्पणके वाक्य भी दिये हुए हैं। यह प्रति मित्रवर पं॰ नेमीचन्द्रजी शास्त्री ज्यातिषाचार्य द्वारा प्राप्त हुई। इसकी श्रारा श्रथंस्चक श्रा संशा रक्ष्यी है।

म—यह मधुराके ऋषभब्रह्मचर्याश्रम चीरासीकी प्रति है। इसमें १३३ पत्र हैं। वि॰ सं॰ १६५२ में जयपुर निवासी मुजालाल श्रम्यालके द्वारा लिखी गई है। इसमें प्रारम्भके दो तीन पत्रीपर कुछ टिप्पण भी हैं। श्रागे नहीं हैं। यह प्रति मेरे मित्र पं॰ राजधरलालजी व्याकरणाचार्य द्वारा प्राप्त हुई। इस प्रतिका नाम मथुराबोधक म रक्खा है।

१ 'संबत् १७४६ वर्षे आशिवनमासे कृष्णपद्मे नवस्या तिथौ बुष-वासरे लिखितं श्रीकुंसुमपुरे पं० श्रीजीतसागरेगा ।'—पत्र २३।

### प्रस्तुत संस्करणकी आवश्यकता और विशेषताएँ

पहिले संस्करण् अधिकांश स्विलत और अशुद्ध ये तथा न्यायदी विकाकी लोकप्रियता उत्तरोत्तर बद्धती जा रही थी। वंगाल संस्कृत एसोसिएशन कलकत्ताकी जैनन्यायप्रथमा परीचामें वह बहुत समयसे निहित है। इचर माणिकचन्द परीचालय और महासभाके परीचालयमें भी विशारदपरीचामें सिन्विष्ट है। ऐसी हालतमें न्यायदी पिका जैसी सुन्दर रचन। के अनुरूप उसका शुद्ध एवं सर्वोपयोगी संस्करण् निकालनेकी अप्रीव आवश्यकता थी। उसीकी पूर्तिका यह प्रस्तुत प्रयत्न है। मैं नहीं कह सकता कि कहाँ तक इसमें सफल हुआ हूँ फिर भी मुक्ते इतन। विश्वास है कि इससे अनेकांको लाभ पहुँचेगा और जैन पाठशालाओं के अध्यापकांके लिये बड़ी सहायक होगी। स्यांकि इसमें कई विशेषता एँ हैं।

पहली विशेषता तो यह है कि मूलग्रन्थको शुद्ध किया गया है। प्राप्त
सभी प्रतियोंके आधारसे अशुद्धियोंको दूर करके सबसे अधिक शुद्ध पाठको
मूलमें रखा है और दूसरी प्रतियोंके पाठान्तरोंको नीचे द्वितीय फुटनोटमें जहाँ
आवश्यक मालूम हुआ दे दिया है। जिससे पाठकोंको शुद्धि अशुद्धि
जात हो सके। देहलीकी प्रतिको हमने सबसे ज्यादा प्रमाणभूत और शुद्ध
समका है। इसलिये उसे आदर्श मानकर मुख्यनया उसके ही पाठोंको
प्रथम स्थान दिया है। इस तरह मूलग्रन्थको अधिकसे अधिक शुद्ध बनानेका यथेष्ट प्रयत्न किया गया है। अवतरणवाक्योंके स्थानको भी दृद्धर

दूसरी विशेषता यह है कि न्यायदीपिकाके कठिन स्थलोंका खुलासा करने-वाले विवरणात्मक एवं संकलनात्मक 'प्रकाशाख्य' संस्कृतटिप्पणकी साथमें योजना की गई है जो विद्वानों श्रीर छात्रोंके लिये खास उपयोगी सिद्ध होगा । तीसरी विशेषता श्रनुवादकी है। श्रनुवादको मूलानुगामी श्रीर सुन्दर बनानेकी पूरी चेष्टा की है। इससे न्यायदीपिकाके विषयोंको हिन्दीमाषा॰ भाषी भी समस्त सकेंगे श्रीर उससे यथेष्ट लाभ उठा सकेंगे।

चौथी विशेषता परिशिष्टोंकी है जो तुलनात्मक अध्ययन करनेवालोंके जिये श्रीर सर्वके लिये उपयोगी हैं। सब कुल परिशिष्ट द हैं जिनमें न्याय-दीपिकागत श्रवतरग्रवाक्यों, प्रन्थों, प्रन्थकारों ख्रादिका संकलन किया गयाहै।

पाँचवीं विशेषता प्रस्तावनाकी है जो इस संस्करणाकी महत्वपूर्ण श्रौर सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। इसमें प्रन्थात २२ विषयोंका तुलनात्मक एवं विकासक्रमसे विवेचन करने तथा फुटनोटोंमें प्रन्थान्तरोंके प्रमाणोंको देनेके साथ प्रन्थमें उल्लिखित प्रन्थों श्रौर प्रन्थकारों तथा श्राभिनव धर्मभूषणाका ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक परिचय विस्तृतरूपसे कराया गया है। जो सभीके लिये विशेष उपयोगी है। प्राक्कथन श्रादिकी भी इसमें सुन्दर योजना हो गई है। इस तरह यह संस्करण कई विशेष ताश्रोंसे पूर्ण हुआ है।

#### श्राभार---

श्रन्तमें मुक्ते श्रपने विशिष्ट कर्त्तव्यका पालन करना श्रीर शेष है। वह है श्राभार प्रकाशनका। मुक्ते इसमें जिन महानुमावोंसे कुछ भी सहायता मिली है में कृतज्ञतापूर्वक उन सबका नामोल्लेख सहित श्राभार प्रकट करता हूँ—

गुरुवर्य श्रीमान् पं॰ केलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने मेरे पत्रादिकां उत्तर देकर पाठान्तर लेने श्रादिके विषयमें श्रपना मूल्यवान् परामर्श दिया। गुरुवर्य्य श्रीर सहाध्यायी माननीय पं॰ महेन्द्रकुमार्जी न्यायाचार्य- ने प्रश्नोका उत्तर देकर मुक्ते श्रुनुग्रहीत किया। गुरुवर्य्य श्रद्धेय पं॰ सुखलालजी प्रज्ञानयनका में पहलेसे ही श्रुनुग्रहीत था श्रीर श्रव उनकी सम्पादनिद्शा तथा विचारगासे मैंने बहुत लाम लिया। माननीय पं॰

वंशीधरजी व्याकरणाचार्यने संस्कृत टिप्पणको सुनकर त्रावश्यक सुम्नाव देने तथा मेरी प्रार्थना एवं लगातार प्रेरणासे प्राक्कथन लिख देनेकी कृपा की अप्रैर जिन अपनेकान्तादि विषयोंपर मैं प्रकाश डालनेसे रह गया था उनपर आपने संत्तेपमें प्रकाश डालकर मुक्ते सहायता पहुँचाई है। मान्यवर मुख्तारसा॰ की धीर प्रेरणा श्रौर सत्परामर्श तो मुक्ते मिलते ही रहे। प्रियमित्र पं॰ श्रमुतलालजी जैनदर्शनाचार्यने भी मुक्ते सुभाव दिये। सहयोगी मित्र पं० परमानन्दजी शास्त्रीने श्रमिनवों श्रौर धर्मभूषणोका संकलन करके मुक्ते दिया। बार पत्रालालजी अप्रवालने हिन्दीको विषय-सूची बनानेम सहायता की । बा॰ मोतीलालजी ऋौर ला० नुगलकिशोरजीने 'मिडियावल जैनिज्म'के ऋंग्रेजी लेखका हिन्दीभाव सम− भाया । उपान्तमें मैं त्रपनी पत्नी सी॰ चमेलीदेवीका भी नामोल्लेख कर देना उचित समभता हूँ जिसने त्रारम्भमें ही परिशिष्टादि तैयार करके मुभे सहायता की । में इन सभी सहायकों तथा पूर्वोल्लिखित प्रतिदातास्त्रोंका श्राभार मानता हूँ । यदि इनको मूल्यवान् सहायताएँ न मिली होतीँ तो प्रस्तुत संस्करणमें जो विशेताएँ ग्राई हैं वे शायद न ग्रा पातीं। भविष्यमें भी उनसे इसी प्रकारकी महायता देते रहनेकी श्राशा करता हूँ।

श्रन्तमें जिन ऋपने सहायकांका नाम भूल रहा हूँ उनका श्रीर जिन श्रन्थकारों, सम्पादकों, लेखकां श्रादिके ग्रन्थों श्रादिसे सहायता ली गई है, उनका भी श्रामार प्रकाशित करता हूँ। इति शम्।

ता॰ ६-४-४५ चीरसेवामन्दिर, सरसावा हाल देहली। सम्पादक द्रवारीलाल जैन, कोठिया (न्यायाचार्य, न्यायतीर्थ, जैनदर्शनशास्त्री)

# प्रस्तावनागत विषयावली

--

| विषय                                                   | वृ <b>ष्ठ</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| १ न्यायदीपिका ऋौर अभिनव धर्मभूषण                       | ?             |
| ॰ =गायहीपिका                                           | 8             |
| (क) जैनन्यायसाहित्यमें न्यायदीपिकाका स्थान श्रीर महत्व | *             |
| (स्र) नामकरण                                           | २             |
|                                                        | 3             |
| (ग) भाषा<br>(अ) सम्बन्धनारी                            | 3             |
| (ब) रचना-रोजी<br>(ङ) विषय-परिचय                        |               |
|                                                        | Ę             |
| १ मङ्गलाचरण<br>२ शास्त्रकी त्रिविष प्रदृत्ति           | 3             |
|                                                        | \$0           |
| ३ लच्याका लच्या                                        | 12            |
| ४ प्रमासका सामान्यलच्या                                | 80            |
| भू <b>धारावाहिक ज्ञान</b>                              | २०            |
| ६ प्रामाएय-विचार                                       | <b>२१</b>     |
| ७ प्रमाग्रके मेद                                       | २७            |
| <ul><li>प्रत्यच्का लच्ग</li></ul>                      | 25            |
| ६ ऋर्य ऋौर ऋालोककी कारस्रता                            | 32            |
| १० सन्निकर्षे                                          |               |
| ११ साव्यवहारिक प्रत्यच                                 | 38            |
| १२ मुख्य प्रत्यच                                       | ३ ३           |

#### ( ख )

| विषय                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १३ सर्वेजता                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>३</b> ३ |
| १४ परोच्च                       | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३७         |
| १५ स्मृति                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3\$        |
| १६ प्रत्यभिशान                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80         |
| १७ तक                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४२         |
| १८ श्रनुमान                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XX         |
| १६ श्रवयवमान्यता                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ሄ</b> ६ |
| २० हेतुलद्भगा                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38         |
| २१ हेतु-मेद                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧C         |
| २२ हेत्वाभास                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48         |
| ायदीपिकामें उन्लिखित प्रन्थ श्र | ौर ग्रन्थकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| १ न्यायबिन्दु                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € €        |
| २ दिग्नाग                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६७         |
| ३ शालिकानाथ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38         |
| ४ उदयन                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37         |
| ५ वामन                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90         |
| ६ तत्त्वार्थसूत्र               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७१         |
| ७ श्राप्तमीमांसा                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७२         |
| = महाभाष्य                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७३         |
| ६ जैनेन्द्रव्याकरण              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७६         |
| १ • त्राप्तमीमांसाविवरस         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90         |
| ११ राजवात्तिक श्रीर भाष्य       | The second secon | 95         |
| १२ न्यायविनिश्चय                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30         |
| १३ परीनामख                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50         |

| विषय                                          | <u>মূপ্ত</u> |
|-----------------------------------------------|--------------|
| १४ तत्त्वार्थश्योकवात्तिक स्त्रौर भाष्य       | [==          |
| १५ प्रमाण्परीद्धा                             | <b>E</b> 2   |
| १६ पत्र-परीद्धा                               | 두국           |
| १७ प्रमेयकमलमार्त्तगढ                         | E.\$         |
| १८ प्रमाखनिर्णय                               | EX           |
| १६ कारुएयकलिका                                | =8           |
| २० स्वामी समन्तभद्र                           | 28           |
| २१ भट्टाकलङ्कदेव                              | <b>π</b> ξ   |
| २२ कुमानन्दि भद्दारक                          | <b>८७</b>    |
| २३ माण <del>िन</del> ्यनन्दि                  | <b>5</b> 0   |
| २४ स्याद्वादिवद्यापति                         |              |
| अभिनव धर्मभूषण                                |              |
| १ प्रासङ्गिक                                  | <b>⊏</b> ξ   |
| २ प्रन्थकार श्रौर उनके श्रभिनव तथा यति विशेषण | 3.7          |
| ३ धर्मभूषण नामके दूसरे विद्वान्               | 83           |
| ४ प्रन्थकार धर्मभूषण श्रीर उनकी गुरुपरमरा     | ६२           |
| ५ समय-विचार                                   | ६६           |
| ६ व्यक्तित्व श्रीर कार्य                      | 200          |
| ७ उपसंहार                                     | 208          |

#### प्रस्तावना

--0:88:0--

## न्यायदीपिका और अभिनव धर्मभूषण

किसी प्रन्थकी प्रस्तावना या भूमिका लिखनेका उद्देश्य यह होती है कि उस प्रन्थ स्त्रीर प्रन्थकार एवं प्रासिक्षक स्नन्यान्य विषयोंके सम्बन्धमें ज्ञातन्य बातोंपर प्रकाश डाला जाय, जिससे दूसरे स्रनेक सम्भ्रान्त पाठकों-को उस विषयकी यथेष्ठ जानकारों सहजमें प्राप्त हो सके।

त्राज इम जिस ग्रन्थरत्नकी प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे हैं वह 'न्यायदीपिका' है। यदापि न्यायदीपिकाके कई संस्करण निकल चुके हैं श्रीर
प्रायः सभी जैन शिक्ता-संस्थाश्रोंमें उसका श्ररसेसे पठन पाठनके रूपमें
विशेष समादर है। किन्तु श्रभी तक इम ग्रन्थ और ग्रन्थकारके नामादि
सामान्य परिचयके श्रितिक्त कुछ भी नहीं जानते हैं—उनका ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक श्रिविक्त परिचय श्रेब तक सुप्राप्त नहीं है। श्रतः
न्यायदीपिका श्रीर श्रिभितव धर्मभूषणका यथासम्भव सप्रमाण पूरा परिचय
कराना ही प्रस्तुत प्रस्तावनाका सुख्य सद्य है। पहले न्यादीपिकाके विपयमें विचार किया जाता है।

### १. न्याय-दीपिका<sup>(</sup>

#### (क) जैनन्यायसाहित्यमें न्यायदीपिकाका स्थान ऋौर महत्व

श्री श्रमिनव धर्मभूषण बतिकी प्रस्तुत 'न्यायदीपिका' संज्ञिप्त एवं अत्यन्त सुविशद श्रीर महत्वपूर्ण कृति है। इसे जैनन्यायकी प्रथमकोटिकी भी रचना कही जाय तो अनुपयुक्त न होगा; क्योंकि जैनन्यायके अस्या- सियोंके लिए संस्कृत भाषामें निबद्ध सुवोध श्रीर सम्बद्ध न्यायतत्वका सरलतासे विशद विवेचन करनेपाली प्रायः यह श्रकेली रचना है, जो पाठकके हृदयपर श्रपना सहज प्रभाव श्रद्धित करती है। ईसाकी सतरहवीं श्रताब्दिमें हुए श्रीर 'जैनतर्कभाषा' श्रादि प्रौट रचनाश्रोंके रचिता रवे ताम्बरीय विद्वान उपाध्याय यशोषिजय जैसे बहुश्रुत भी इसके प्रभावसे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने श्रपनी दार्शिक रचना जैनतकभाषामें न्याय दीपिकाके श्रनेक स्थलोंको ज्योंका त्यों श्रानुपूर्विक साथ श्रपना लिया है । बस्तुतः न्यायदीपिकामें जिस खूबीके साथ संद्वीपमें प्रमाण श्रीर नयका सुर्पष्ट वर्णन किया गया है वह श्रपनी सास विशेषता रखता है। श्रीर इसलिये यह संज्ञित कृति भी न्यायरचरूप जिश्वासुश्रोंके लिये बड़े महस्व श्रीर श्राक्षणकी प्रिय वस्तु वन गई है। श्रतः न्यायदीपिकाके सम्बन्धमें इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह जैनन्यायके प्रथमश्रेणीमें रखे जानेवाले क्योंमें स्थान पानेके सर्वथा योग्य है।

## (ख) नामकरण—

उपलब्ध ऐतिहम्सामगी श्राँर चिन्तनपरसे मालूम होता है कि दर्शन-शास्त्रके रचनायुगमें दार्शनिक ग्रन्थ, चाहे वे जैनेतर हां या जैन हों, प्रायश्वास्त्र शब्दके साथ रचे जाते थे। जैसे न्यायदर्शनमें न्यायस्त्र, न्याय-वार्तिक, न्यायमंजरी, न्यायकितका, न्यायसार, न्यायकुसुमाञ्जिति श्रीर न्यायलीलावती श्रादि, बौद्धदर्शनमें न्याय-प्रवेश, न्याय-मुख, न्याय-बिन्दुं, श्रादि श्रीर जैनदर्शनमें न्यायस्वतार, न्यायिनिश्चय, न्यायकुमुदचनद्र श्रादि पाये अति हैं। पार्थसारिकि शास्त्रदीपिका जैसे दीपिकान्त ग्रन्थोंके भी रचें जानेकी उस समय पद्धित रही है। सम्भवतः श्रिभिनव धर्मभूष्याने इन ग्रन्थोंको दृष्टिमें रखकर ही श्रपनी प्रस्तुत कृतिका नाम 'न्यायदीपिका' रक्खा

१ देखो, जैनतर्कभाषा पृ॰ १३,१४-१६,१७ ।

जान पड़ता है। श्रीर यह श्रन्वर्थ भी है, क्योंकि इसमें प्रमाशानयात्मक न्यायका प्रकाशन किया गया है। श्रातः न्यायदीपिकाका नामकरण भी श्रापना वैशिष्ट्य स्यापित करता है श्रीर वह उसके श्रानुरूप है।

## (ग) भाषा-

यद्यपि न्यायप्रन्थोंको भाषा श्रिधिकांशतः दुरूह श्रीर गम्भीर होती है, जिल्लाके कारण उनमें साधारणबुद्धियोंका प्रवेश सम्भव नहीं होता । पर न्यायदीपिकाकारकी यह कृति न दुरूह है श्रीर न गम्भीर एवं जिल्ल है। प्रत्युत इसकी भाषा श्रात्यन्त प्रसक्ष, सरल श्रीर बिना किसी किठिनाईके श्रियं बोध करानेवाली है। यह बात भी नहीं कि प्रन्थकार वैसी रचना कर नहीं सकते थे, किन्तु उनका विशुद्ध लच्च श्रकलङ्कादि रचित उन गम्भीर श्रीर दुरवगाह न्यायविनिश्चय श्रादि न्याय-प्रन्थोंमें मन्दजनोंको भी प्रवेश करानेका था। इस बातको स्वयं धर्मभूषणजीने ही बड़े स्पष्ट श्रीर प्राञ्जल शब्दोंमें—मङ्गलाचरण पद्य तथा प्रकरणारम्भके प्रस्तावना वाक्योंमें कहा है। भाषाके सौष्ठवसे समृचे ग्रन्थकी रचना भी प्रशस्त एवं दृद्य हो गई है।

# (घ) रचना-शैली-

भारतीय न्याय-प्रन्थोंकी श्रोर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उनकी रचना हमें तीन प्रकारकी उपलब्ध होती है:—१ स्त्रात्मक, २ व्याख्यात्मक श्रीर ३ प्रकरणात्मक । जो प्रन्थ संद्येपमें गृद श्रल्पाद्धर श्रीर सिद्धान्ततः मूलकै प्रतिपादक हैं वे स्त्रात्मक हैं। जैसे—वैशेषिकद्शंनसक, न्यायस्त्र, परीद्धामुखस्त्र श्रादि । श्रीर जो किसी गद्य पद्य या दोनोंरूप मूलका व्याख्यान
(विवरण, टीका, कृत्ति) रूप हैं वे व्याख्यात्मक प्रन्थ हैं। जैसे—प्रशस्त-

१ देखो, न्यायदी क्का पृ० १,४,५ ।

पादभाष्य, न्यायभाष्य, प्रमेयकमलमार्त्तेण्ड स्रादि। तथा जो किसी मूलके व्याख्या-ग्रन्थ न होकर स्रपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषयका स्वतन्त्रभावसे वर्णन करते हैं स्रोर प्रसङ्गानुसार दूसरे विषयोंका भी कथन करते हैं वे प्रकरणात्मक ग्रन्थ हैं। जैसे — प्रमाण-समुख्य, न्याय-बिन्दु, प्रमाससंग्रह, स्राप्तपरीचां स्रादि। ईरवरकृष्णकी सांख्यकारिका स्रोर विश्वनाथ पञ्चाननकी कारिकावली स्रादि कारिकात्मक ग्रन्थ भी दिग्नागके प्रमाणसमुन्य, सिद्धसेनके न्यायावतार स्रोर श्रकलङ्कदेवके लघीयस्त्रय स्रादिकी तरह प्राय: प्रकरण ग्रन्थ ही हैं, क्योंकि वे भी स्रपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषयका स्वतन्त्रभावसे वर्णन करते हैं स्रोर प्रसङ्गीपात दूसरे विषयोंका भी कथन करते हैं। स्रामनव धर्मभूषणकी प्रस्तुत 'न्यायदीपिका' प्रकरणात्मक रचना है। इसमें ग्रन्थकर्ताने स्रपने स्रज्ञीकृत वर्णनीय विषय प्रमाण स्रोर नयका स्वतन्त्रतासे वर्णन किया है, वह किसी गद्य या पद्यरूप मूलकी व्याख्या नहीं है। ग्रन्थकर्ताने इसे स्वयं भी प्रकरणात्मक ग्रन्थ माना है'। इस प्रसर्क ग्रन्थ रचनेकी प्रेरणा उन्हें विद्यानन्दकी 'प्रमाण-परीचा', वादिन राजके 'प्रमाण-निर्णय' स्रादि प्रकरण-ग्रन्थांसे मिली जान पड़ती है।

ग्रन्थके प्रमाण-लक्षण-प्रकाश, प्रत्यक्ष-प्रकाश श्रीर परोक्ष-प्रकाश ये तीन प्रकाश करके उनमें विषय विभाजन उसी प्रकारका किया गया है जिस प्रकार प्रमाण-निर्ण्यके तीन निर्ण्यों (प्रमाण-लक्षण-निर्ण्य, प्रत्यक्ष-निर्ण्य श्रीर परोक्ष-निर्ण्य) में है। प्रमाणनिर्ण्यसे प्रस्तुत ग्रन्थमें इतनी विशेषता है कि श्रागमके विवेचनका इसमें श्रालग प्रकाश नहीं रक्का गया है जब कि प्रमाणनिर्ण्यमें श्रागमनिर्ण्य भी है। इसका कारण यह है कि वादिराजा-वार्यने परोक्षके श्रनुमान श्रीर श्रागम ये दो भेद किये हैं तथा श्रनुमानके भी गौण श्रीर मुख्य श्रनुमान ये दो भेद करके स्मृति, प्रत्यभिशान एवं तर्क-को गौण श्रनुमान प्रतिपादित किया है श्रीर इन तीनोंके वर्णनको तो

१ 'प्रकरणमिदमारम्यते'—न्यायदा० ए० ५ ।

परोद्ध-निर्णय तथा परोद्धके ही दूसरे मेद आगमके वर्णनको आगमनिर्णय नाम दिया है । आ॰ धर्मभूषणने आगम जब परोद्ध है तब उसे परोद्ध-प्रकाशमें ही सम्मिलित कर लिया है—उसके वर्णनको उन्होंने स्वतन्त्र प्रकाशका रूप नहीं दिया। तीनों प्रकाशों स्थूलरूपसे विषय-वर्णन इस प्रकार है:—

पहले प्रमाखसामान्यलच्च प्रभाशमें, प्रथमतः उद्देशादि तीनके द्वारा अन्य-प्रवृत्तिका निर्देश, उन तीनोंके लच्च प्रमाखसामान्यका लच्च प्रसंशय, विषयं प्रमाखसामान्यका लच्च क्षेत्र प्रमाखसामान्यका लच्च क्षेत्र प्रमाखसामान्यका लच्च क्षेत्र प्रमाख निकास क्षेत्र क्षेत्र प्रमाख निकास क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र प्रमाक्ष का निकास क्षेत्र क्ष

दूसरे प्रत्यच्-प्रकाशमें स्वकीय प्रत्यच्चका लच्च , बौद और नैयायिकों-के निर्विकल्पक तथा सन्निकर्ष प्रत्यच्च च्चांकी समालोचना, अर्थ और आलोकमें सानके प्रति कारणताका निरास, विषयकी प्रतिनियामिका योग्य-ताका उपादान, तदुत्पत्ति और तदाकारताका निराकरण, प्रत्यच्चके मेद-प्रमेदांका निरूपण, अतीन्द्रिय प्रत्यच्चका समर्थन और सर्वसिद्धि आदि-का विवेचन किया गया है।

तीसरे परोत्त-प्रकाशमें, परोत्तका लहाण, उसके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान अमेर अमगम इन पाँच भेदोंका विश्वद वर्णन, प्रत्यभिज्ञानके एकत्वप्रत्यभिज्ञान, साहश्यप्रत्यभिज्ञान आदिका प्रमाणान्तररूपसे उपपादन करके उनका प्रत्यभिज्ञानमें ही अन्तर्भाव होनेका सयुक्तिक समर्थन, ताध्यका लत्त्रण, साधनका 'अन्यथानुपपन्नत्व' लत्त्रण, त्रेरूप्य श्रीर पाष्ट्रचरूप्यका भिराकरण, अनुमानके स्वार्थ और परार्थ हो भेदोंका कथन, हेतु-भेदोंके

१ देखो प्रमास्मिर्ण्य पृ० ३३।

उदाहरण, हेत्वाभासींका वर्णन, उदाहरण, उदाहरणाभास, उपनय, उपन-यामास, निगमन, निगमनाभास श्रादि श्रनुमानके परिवारका श्रन्छा कथन किया गया है। श्रन्तमें श्रागम श्रीर नयका वर्णन करते हुए श्रनेकान्त तथा सप्तभक्तीका भी संद्येपमें प्रतिपादन किया गया है। इस तरह यह न्यायदीपिकामें वर्णित विषयोंका स्थूल एवं बाह्य परिचय है। श्रव उसके श्राम्यन्तर प्रमेय-भागपर भी थोड़ासा तुलनात्मक विवेचन कर देना हम उप-युक्त समभते हैं। ताकि न्यायदीपिकाके पाठकोंके लिये उसमें चर्चित हातव्य विषयोंका एकत्र यथासम्भव परिचय मिल सके।

# (घ) विषय-परिचय-

### १. मङ्गलाचरल-

मङ्गलाचरणके सम्बन्धमें कुछ वक्तव्य श्रंश तो हिन्दी श्रनुवादके प्रारम्भमें कहा जा चुका है। यहाँ उसके शेष भागपर कुछ, विचार किया जाता है।

यद्यपि भारतीय वाङ्मयमं प्रायः सभी दर्शनकारोने मङ्गलाचरणको अपनाया है श्रौर अपने अपने दृष्टिकोणसे उसका प्रयोजन एवं हेतु बताते हुए समर्थन किया है। पर जैनदर्शनमें जितना विस्तृत, विशद श्रौर सूच्म चिन्तन किया गया है उतना प्रायः श्रन्यत्र नहीं मिलता। 'तिलोय-पर्णित्त' में यतिवृषभाचार्यने श्रौर 'धवला' में अी वीरसेनस्वामीने मङ्गलका बहुत ही साङ्गोपाङ्ग श्रौर व्यापक वर्णन किया है। उन्होंने धातु, निद्येप, नय, एकार्थ, निरुक्ति श्रौर श्रनुयोगके द्वारा मङ्गलका निरुपण करनेका निदंश करके उक्त छहोंके द्वारा उसका व्याख्यान किया है। 'मिंग' धातुसे 'श्रलच्' प्रत्यय करनेपर मङ्गल शब्द निष्पन्न होता है। निद्ये-पक्ती श्रपेद्या कथन करते हुए लिखा है कि तद्व्यतिरिक्त द्रव्य मङ्गलके दो

<sup>।</sup> १ तिलो॰ प॰ गा॰ १—⊏ से १–३१ २ धवला १–१–१ ।

भेद हैं — कर्मतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमङ्गल श्रीर नोकर्मतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमङ्गल । उनमें पुरयप्रकृति-तीर्थंकर नामकर्म कर्मतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमङ्गल है; क्योंकि वह लोककल्याग्रह्म माङ्गल्यका कारण है। नोकर्मतद्व्यतिरिक्त द्रव्यमङ्गल के दो भेद हैं — लौकिक श्रीर लोकोक्तर। उनमें लौकिक — लोक प्रसिद्ध मङ्गल तीन प्रकारका है: — सिचत्त, श्रीचित्त श्रीर मिश्र। इनमें विद्धार्थ श्रीयत् पाले सरसों, जलसे भरा हुन्ना पूर्ण कलश, वन्दनमाला, छुन, र्वेतवर्ण श्रीर द्र्पण श्रादि श्रीचक्त मङ्गल हैं। श्रीर बालकन्या तथा श्रेष्ठ जातिका घोड़ा श्रादि सिचत मङ्गल हैं। श्रावङ्गार सिहत कन्या श्रादि मिश्र मङ्गल हैं। लोकोक्तर—श्रातिकक मङ्गलके भी तीन भेद हैं: — सिचत्त, श्रीचित्त श्रीर मिश्र। श्राहक्त श्रादिका श्रानित श्रानित स्वरूप जीव-द्रव्य सिचत लोकोक्तर मङ्गल है। इतिम, श्राह्तिम श्राह्तिम चैत्यालय श्रादि श्रीचित्त लोकोक्तर मङ्गल है। इतिम, श्राह्तिम चैत्यालय श्रादि श्रीचित्त लोकोक्तर मङ्गल है। इतिम, श्राह्तिम श्रीर श्रीचित्त मङ्गलहें। उक्त दोनों सिचत श्रीर श्रीचित्त मङ्गलोंको मिश्र मङ्गलक कहा है। श्रागे मङ्गलके प्रतिवोधक पर्यायनामोंको वत्तलाकर मङ्गलकी निरुक्ति वताहि गई है। जो पापरूप मलको गलावे — विनाश करे श्रीर पुण्य-सुलको लावे — प्राप्त करावे उसे मङ्गल कहते हैं। श्रागे चलकर

'गालयदि विणासयदे घादेदि दहैदि हंति सोधयदे। विद्धंसेदि मलाईं जम्हा तम्हा य मंगलं भिणिदं॥'-तिलो०प० १-६। 'श्रहवा मंगं सोक्लं लादि हु मेएहैदि मंगलं तम्हा। एदेण कजिसिद्धं मंगइ गच्छेदिगंथकसारो॥'-तिलो०प० १-१५।

१ सिद्धत्य-पुरस्पकुंभो वेंदसमाला श मंगलं छत्तं। सेदो वरसो स्रादंससो य करसा स जबस्सो ॥-धवता १-१-१ पृ० २७

२ देखो भवला १-१-१, पृ० ३१ । तिलो० प० गा• १-८।

३ 'मलं गालयति विमाशयति दहति हन्ति विशोधयति विध्वंसयति इति मङ्गलम्।' · · · · 'ऋथवा, मङ्गं सुखं तल्लाति ऋादत्त इति वा मङ्गलम्।' धवला १-१-१, पृ० ३२-३३।

मञ्जलका प्रयोजन बतलाते हुए कहा गया है ै कि शास्त्रके त्रादि, मध्य श्रीर श्रन्तमें जिनेन्द्रका गुणस्तक्नरूप मङ्गलका कथन करनेसे समस्त विष्न उसी प्रकार नष्ट होजाते हैं जिस प्रकार स्यॉदयसे समस्त ग्रम्थकार । इसके साय हो तीनों स्थानोंमें मङ्गल करनेका पृथक् पृथक् फल मी निर्दिष्ट किया है श्रौर लिखा है र कि शास्त्रके श्रादिमें मङ्गल करनेसे शिष्य सरलतासे शास्त्रके पारगामी बनते हैं। मध्यमें मङ्गल करनेसे निर्विष्न विद्या प्राप्त होती है श्रीर अन्तमें मञ्जल करनेसे विद्या-फलकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार जैनपरम्पराके दिगम्बर साहित्यमें शास्त्रमें मङ्गल करनेका सुरपष्ट उपदेश मिलता है। श्वेताम्बर ग्रागम साहित्यमें भी मङ्गलका विधान पाया नाता है। दशवैकालिकनिर्युक्ति (गा०२) में त्रिविध मङ्गल करनेका निर्देश है। विशेषावश्यकभाष्य (गा॰ १२-१४) में मङ्गलके प्रयोजनोंमें विध्नविनाश श्रौर महाविद्याकी प्राप्तिको बतलाते हुए श्चादि मङ्गलका निर्विष्नरूपसे शास्त्रका पारंगत होना, मध्यमङ्गलका निर्विष्नतया शास्त्र-समाप्तिकी कामना ऋौर ऋन्यमङ्गलका शिष्य-प्रशिष्यों-में शास्त्र-परम्पराका चालू रहना प्रयोजन बतलाया गया है। बृहत्कल्प-भाष्य (गा॰ २०)में मङ्गलके विध्नविनाशके साथ शिष्यमें शास्त्रके प्रति श्रद्धाका होना त्रादि श्रनेक प्रयोजन गिनाये गये हैं। हिन्दी श्रनुवादके

१ 'सत्थादि-मज्म-श्रवसाग्णएसु जिग्गतोत्तमंगलोचारो । गुगसङ् गिस्सेसाङ् विग्वाङ् र्राव व्य तिमिराङ् ॥'-तिलो० प० १-३१ ।

 <sup>&#</sup>x27;पढमे मंगलवयसे सिस्सा सत्थस्स पारगा होति । मिक्सिम्मे सीविग्धं विज्जा विज्जा-फलं चरिमे ॥

<sup>—</sup>तिलो० प० १–२६ । धवला १-१-१, पृ॰ ४० ।

३ यद्यपि 'कषायपाहुड' श्रौर 'चृ्णिस्त्र' के प्रारम्भमें मंगल नहीं किया है तथापि वहाँ मंगल न करनेका कारण यह है कि उन्हें स्वयं मंगल रूप मान लिया गया है।

प्रारम्भमें यह कहा ही जा चुका है कि हरिमद्र श्रीर विद्यानन्द श्रादि तार्किकोंने श्रपने तर्कंप्रन्थोंमें भी मङ्गल करनेका समर्थन श्रीर उसके विविध प्रयोजन बतलाये हैं।

उपर्युक्त यह मङ्गल मानितक, वाचिक श्रीर कायिकके मेदसे तीन प्रकारका है। वाचिक मङ्गल भी निबद्ध श्रीर श्रानिबद्धरूपसे दो तरह का है। जो प्रन्थके श्रादिमें प्रन्थकारके द्वारा श्लोकादिककी रचनारूपसे इच्ट-देवता-नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है वह वाचिक निबद्ध मङ्गल है श्रीर जो श्लोकादिककी रचनाके बिना ही जिनेन्द्र-गुण्-स्तवन किया बाता है वह श्रानिबद्ध मंगल है।

प्रकृत न्यायदीपिकामें श्रमिनव धर्मभूषणने भी श्रपनी पूर्व परम्पराका श्रमुसरण किया है श्रीर मंगलाचरणको निवद्ध किया है।

## २. शास्त्रकी त्रिविध प्रवृत्ति—

शास्त्रकी त्रिविध ( उद्देश, लच्चण-निर्देश श्रीर परीचारूप ) प्रवृत्तिका कथन सबसे पहले वास्त्यायनके 'न्याय भाष्य' में दृष्टिगोचर होता है । प्रशस्तपादभाष्यकी टीका 'कन्दली' में श्रीधरने उस त्रिविध प्रवृत्तिमें उद्देश श्रीर लच्चणरूप द्विविध प्रवृत्तिको माना है श्रीर परीचाको श्रानियत कहकर निकाल दिया है । इसका कारण यह है कि श्रीधरने जिस प्रशस्तपाद भाष्यपर श्रपनी कंदली टीका लिखी है वह भाष्य श्रीर उस भाष्यका श्राधारभूत वेशेषिकदर्शनसूत्र पदार्थोंके उद्देश श्रीर लच्चणरूप हैं, उनमें परीचा नहीं है। पर वात्स्यायनने जिस न्यायसूत्रपर श्रपना न्यायभाष्य लिखा है उसके सभी सूत्र उद्देश, लच्चण श्रीर परीचात्मक हैं। इसलिये वात्स्या-

१ देखो, धवला १-१-१, पृ० ४१ श्रीर श्राप्तपरोत्ता पृ० ३।

२ न्यायभाष्य पृ॰ १७, न्यायदीपिका परिशिष्ट पृ० २३६ । ३ 'पदा-र्थन्युत्पादनप्रवृत्तस्य शास्त्रस्य उभयथा प्रवृत्तिः—उद्देशो लच्चण्यच । परीचा-यास्तु न नियमः ।'—कन्द्वती पृ० २६

यनने त्रिविध प्रवृत्ति श्रीर श्रीधरने द्विविध प्रवृत्तिको स्थान दिया है। शास्त्र-प्रवृत्तिके चौथे भेदरूपसे विभाग को भी माननेका एक पत्त रहा है जिसका उल्लेख सर्वप्रथम उद्योतकर श्रीर जयन्तमहने किया है श्रीर उसे उद्देशमें ही शामिल कर लेनेका विधान किया है। श्रा० प्रभाचन्द्र श्रीर हैमचन्द्र भी यही कहते हैं। इस तरह वाल्यायन के द्वारा प्रदर्शित त्रिविध प्रवृत्तिका ही पत्त स्थिर रहता है। न्यायदीपिकामें प्रभाचन्द्र श्रीर हैमचन्द्र के द्वारा श्रनुसृत यही त्रिविध प्रवृत्तिका पत्त श्रपनाया गया है।

#### ३. लच्यका लच्या—

दार्शनिक परम्परामें सर्वप्रथम स्पष्ट तौरपर वास्त्यायनने लच्च एका लच्च ए निर्दिष्ट किया है श्रौर कहा है कि जो वस्तुका स्वरूप-व्यवंच्छेदक धर्म है वह लच्च ए हैं । न्यायवात्तिकके कर्जा उद्योतकरका भी यही मत है । न्यायमं बरोकार जयन्तभद्द सिर्फ 'ध्यवच्छेदक'के स्थानमें 'ब्यवस्था-

१ 'उद्दिष्टविभागश्च न त्रिविधायां शास्त्रप्रवृत्तावन्तर्भवतीति। तस्मादुदिष्टविभागो युक्तः; नः उद्दिष्टविभागस्योद्दे श एवान्तर्भावात्।' न्यायवा०
प् ० २७, २८। २ 'ननु च विभागलच्चणा चतुर्थ्यपि प्रवृत्तिरस्त्येवः' उद्देशरूपानपायात् उद्देश एव असौ। सामान्यसंज्ञया कीर्त्तनमुद्देशः, प्रकारभेदसंज्ञया कीर्त्तनं विभाग इति'—न्यायमं० पृ० १२। ३ देखो, न्यायकुमुद् १० २१। ४ प्रमाणमी० पृ० २। ५ 'उद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मो लच्चण्म'—न्यायभा० १० १०। ६ 'लच्चणस्येतरव्यवच्छेदहेतुत्वात्। लच्चणं खजु लच्यं समानासमानजातीयेभ्यो व्यवच्छिनत्ति'—न्यायवा० पृ० २८, 'पर्यायराब्दाः कथं लच्चणम् १ व्यच्छेदहेतुत्वात्। सर्वे हि लच्चणमितरव्यवच्छेदकमेतेश्च पर्यायश्चर्दर्नान्यः पदार्थोऽभिधीयत इत्यसाधारणत्वाल्लच्णम्'—न्यायवा० पृ० ७६, 'इतरेतर्रावशेषकं लच्चणमुच्यते'—न्यायवा० पृ० १०६।

पक' शब्दको रखकर वात्स्थायनका ही ऋनुसरस्। करते हैं । कन्दलीकार श्रीधर भी वास्त्यायनके 'तत्त्व' शब्दके स्थानमें 'स्वपरजातीय' श्रीर 'व्य-बच्छेदक' की जगह 'व्यावर्त्तक' शब्दका प्रयोग करके करीब करीब उन्हींके लच्च एके लच्च एको मान्य रखते हैं रे। तर्कदीपिकाकार उक्त कथनोंसे फलित हुये ग्रसाधारण धर्मको लद्दाणका लद्दाण मानते हैं । श्रकलङ्कदेव स्व-तन्त्र ही लच्चाका लच्चा प्रणयन करते हैं ख्रौर वे उसमें 'धर्म' या 'ब्रसाधारण धर्म' शब्दका निवेश नहीं करते। पर व्यावृत्तिपरक लच्चण मानना उन्हें इष्ट है । इससे लक्षणके लक्षणकी मान्यतायें दो फलित होती हैं। एक तो लच्च एके लच्च एमें असाधारण धर्मका प्रवेश स्वीकार करनेवाली श्रौर दूसरी स्वीकार न करनेवाली। पहली मान्यता मुख्यतया न्याय वैशेषिकोंकी है श्रौर जिसे जैन-परम्परामें भी कचित् स्वीकार किया गया है। दूसरी मान्यता त्राकलङ्क-प्रतिष्ठित है श्रौर उसे स्राचार्य विद्यानन्द ६ तथा न्यायदीपिकाकार स्रादिने स्रपनाई है। न्यायदीपिकाकारने तो सप्र-माण इसे ही पुष्ट किया है श्रौर पहली मान्यताकी श्रालोचना करके उसमें दूषर्ण भी दिखाये हैं। ग्रन्थकारका कहना है कि यद्यपि किसी वस्तुका स्त्रसाधारगा—विशेष धर्म उस वस्तुका इतर पदार्थोंसे व्यावर्त्तक होता है, परन्तु उसे लच्च एकोटिमें प्रविष्ट नहीं किया जा सकता; क्योंकि दएडादि जो कि स्रसाधारगाधर्म नहीं हैं फिर भी पुरुषके व्यावर्त्तक होते हैं स्त्रौर 'शावलेयत्व' स्त्रादि गवादिकोंके श्रसाधारण धर्म तो हैं, पर व्यावर्त्तक नहीं

१ 'उद्दिष्टस्य तत्त्वव्यस्थापको धर्मो लच्चणम्'— न्यायमं० पृ० ११ । २ 'उद्दिष्टस्य स्वपरजातीयव्यावर्त्तको धर्मो लच्चणम्'—कन्दली पृ० २६ । ३ 'एतद्दूषणत्रयरहितो धर्मो लच्चणम् । यथा गोः सास्त्रादिमत्वम् । स एवासाधारणधर्म इत्युच्यते'—तर्कदीपिका पृ० १४ । ४ 'परस्परव्यतिकरे सति येनान्यत्वं लच्यते' तल्लच्चणम्'—तत्त्वार्थवा० पृ० ८२ । ५ देखो, परिशिष्ट पृ० २४० । ६ देखो, परिशिष्ट पृ० २४० ।

हैं। इसिलिये इतना मात्र हो लच्चण करना ठीक है कि जो न्यावर्त्तक है— मिली हुई वस्तुऋोंमेंसे किसी एकको जुदा कराता है वह लच्चण है। चाहें यह साधारण धर्म हो या चाहे ऋसाधारण धर्म हो या धर्म भी न हो। यदि वह लच्चकी लच्चेतरोंसे त्यावृत्ति कराता है तो लच्चण है और यदि नहीं कराता है तो वह लच्चण नहीं है। इस तरह ऋकलङ्क-प्रतिष्ठित लच्चण-के लच्चणको हो न्यायदीपिकामें ऋनुपाणित किया गया है।

#### प्रमाणका सामान्यलक्तण—

दार्शनिक परम्परामें सर्व प्रथम कणादने प्रमाणका सामान्य लक्षण निर्दिष्ट किया है। उन्होंने निर्दोष ज्ञानको विद्या—प्रमाण कहा है। नयाय-दर्शनके प्रवर्तक गौतमके न्यायस्त्रमें तो प्रमाणसामान्यका लक्षण उपलब्ध नहीं होता। पर उनके टीकाकार वास्यायनने श्रवश्य 'प्रमाण' शब्दसे फलित होनेवाले उपलब्धिसाधन (प्रमाकरण)को प्रमाणसामान्यका लक्षण स्वित किया है । उद्योतकर , जयन्तमष्ट श्रादि नैयायिकोंने वास्यायनके द्वारा स्वत किये इस उपलब्धिसाधनरूप प्रमाकरणको ही प्रमाणका सामान्यलक्षण स्वीकृत किया है। यद्यपि न्यायकुमुमाञ्चलिकार उदयनने यथार्थानुभवको प्रमाण कहा है तथापि वह उन्हें प्रमाकरणरूप ही इष्ट है। हतना जरूर जान पड़ता है कि उनपर श्रनुभृतिको प्रमाण माननेवाले प्रभाकर श्रीर उनके श्रनुयायी विद्वानोंका प्रभाव है। क्योंकि उदयनके पहले न्याय-

१ 'श्रदुष्टं विद्या' वैशेषिकसू० ६-२-१२। २ 'उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानि समाख्यानिर्वचनसामर्थ्यात् बोधव्यम् । प्रमीयतेऽनेर्नातं करणा-र्थाभिधानो हि प्रमाणशब्दः ।' न्यायभा० पृ० १८ । ३ 'उपलब्धिहेतुः प्रमाणं ' ' यदुपलब्धिनिमित्तं तत्प्रमाणं ।' — न्यायवा० पृ० ५ । ४ 'प्रमीयते येन तत्प्रमाणमिति करणार्थाभिधायिनः प्रमाणशब्दात् प्रमाकरणं प्रमाणमवगम्यते ।' न्यायमं० पृ० २५ । ५ 'यथार्थानुभवो मान-मनपेत्तत्येध्यते ।' — न्यायकु० ४-१ ।

वैशेषिक परम्परामें प्रमाणसामान्यलक्षमें 'स्रतुभव' पदका प्रवेश प्रायः उपलब्ध नहीं होता। उनके बादमं तो स्रनेक नैयायिकोंने श्रेतुभवको ही प्रमाणसामान्यका लक्षण बतलाया है।

मीमांतक परम्परामें मुख्यतया दो सम्प्रदाय पाये जाते हैं—१ भाष्ट्र श्रीर २ प्रभाकर । कुमारिल भट्टके अनुगामी भाष्ट श्रीर प्रभाकर गुरुके मतका अनुसरण करनेवाले प्राभाकर कहे जाते हैं । कुमारिलने प्रमाणके सामान्यलच्यामें पाँच विशेषण दिये हैं । १ अपूर्वार्थाचषयत्व २ निश्चि-तत्व ३ बाधवर्जितत्व ४ अदुष्टकारणारभ्यत्व और ५ लोकसम्मतत्व । कुमा-रिलका वह लच्या इस प्रकार है:—

## तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम्। ब्रदुष्टकारणारव्यं प्रमार्णं लोकसम्मतम् ॥

पिछले सभी भाट्टमीमांमकोंने इसी कुमारिल कर्नु क लच्छको माना है श्रौर उसका समर्थन किया है। दूसरे दार्शनिकोंकी श्रालोचनाका विषय भी यही लच्च हुश्रा है। प्रभाकरने 'श्रनुभ्ति'को प्रमाण सामान्यका सच्छ कहा है।

सांख्यदर्शनमें श्रोत्रादि-इन्द्रियोंकी वृत्ति (व्यापार) को प्रमाशका सामान्य सन्त्ग्ण बतलाया गया है।

बौद्धदर्शनमें 3 श्रज्ञातार्थके प्रकाशक ज्ञानको प्रमाणका सामान्य लच्चण बतलाया है। दिग्नागने विषयाकार अर्थनिश्चय और स्वसंवित्तिको प्रमाण-

१ 'बुद्धिस्तु द्विविधा मता त्रानुभूतिः स्मृतिश्च स्यादनुभूतिश्चतुर्विधा।' —सिद्धान्तसु० का॰ ५१।

<sup>&#</sup>x27;तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः। प्रसैव प्रमा ।'तर्कसंप्रहरू० ६८,६९

२ 'ग्रनुभूतिश्च नः प्रमाणम्।'बृह्ती० १ १-५ ।

३ 'त्रज्ञातार्थज्ञापक प्रमाण्मिति प्रमाण्सामान्यलज्ञ्णम्।'

<sup>--</sup> प्रमाणसमु० टी० पृ० ११।

का फल कह कर उन्हें ही प्रमाण माना है । क्योंकि बौद्धदर्शनमें प्रमाण श्रीर फल भिन्न नहीं हैं श्रीर जो श्रज्ञातार्थप्रकाश रूप ही हैं। धर्मकीत्तिने श्रिष्टां स्वाप्त प्रमाण स्वाप्त प्रमाण प्रिष्ट्रित किया है। तत्त्वसंप्रहकार शान्तरित्तिने सारूप्य श्रीर योग्यताको प्रमाण विणित किया है, जो एक प्रकारसे दिग्नाग श्रीर धर्मकीतिक प्रमाणसामान्यलत्त्णका ही पर्यवसितार्थ है। इस तरह बौद्धोंके यहाँ स्वसंवेदी श्रज्ञान तार्थज्ञापक श्रवसंवादि ज्ञानको प्रमाण कहा गया है।

जैन परम्परामें सर्व प्रथम स्वामी समन्तमद्र श्रीर श्रा॰ सिद्धसेनने प्रमाणका सामान्यलच्या निर्देष्ट किया है श्रीर उसमें स्वपरावभासक, ज्ञान तथा बाधविवर्जित ये तीन विशेषणा दिये हैं। भारतीय दार्शिनिकों में समन्तभद्र हं। प्रथम दार्शिनक हैं जिन्होंने स्पष्टतया प्रमाणके सामान्य लच्चणों 'स्वपरावभासक' पद रखा है यद्यपि विज्ञानवादी बौद्धोंने भी ज्ञानको 'स्वरूपस्य स्वतो गतेः' कहकर स्वसंवेदी प्रकट किया है परन्तु तार्किक रूप देकर विशेषरूपसे प्रमाणके लच्चणमें 'स्व' पदका निवेश समन्तभद्रका ही स्वोपज्ञ जान पद्भता है। क्योंकि उनके पहले वैसा प्रमाणलच्चण देखनेमें नहीं श्राता। समन्तभद्रने प्रमाणसामान्यका लच्चण 'युगपत्सर्वभासि-तत्त्वज्ञान' भी किया है जो उपर्युक्त लच्चणमें ही पर्यवसित है। दर्शनशास्त्रोंके श्रथ्ययनसे ऐसा मालूम होता है कि 'प्रमीयते येन तत्प्रमाणम्' श्रर्थात् जिसके द्वारा प्रमिति (परिच्छित्विविशेष) हो वह प्रमाण है' इस श्रर्थमें

१ ''स्वसंवित्तिः फलं चात्र तद्भूपादर्थानश्चयः । विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥''—प्रमाणसमु० १-१० । २ ''प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्' '''प्रमाणवा० २-१ । ३ ''विषयाधिगतिश्चात्र प्रमाणफलिमध्यते । स्विवित्तर्वा प्रमाणं त सारूप्यं योग्यतापि वा ॥''—तत्त्वसं०का० १३४४ । ४ ''स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं सुवि बुद्धिलज्ञ्णम्''—स्ययस्भू० का० ६३ । ५ प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधिवर्वितत्म् ।''—स्यायवा०का० १

मायः सभी दर्शनकारोंने प्रमाणको स्वीकार किया है। परन्त वह प्रमिति किसके द्वारा होती है ऋर्थात् प्रमितिका करण कौन है १ इसे सबने ऋलग श्रलग बतलाया है। नैयायिक श्रीर वैशेषिकोंका कहना है कि श्रर्थज्ञित इन्द्रिय और ऋर्थके सन्निकर्षसे होती है इसलिये सन्निकर्ष प्रमितिका करण है। मीमांसक सामान्यतया इन्द्रियको, सांख्य इन्द्रियवृत्तिको श्रीर बौद्ध सारूप्य एवं योग्यताको प्रमितिकरण बतलाते हैं। समन्तभद्रने 'स्वपरावभासक' शानको प्रमितिका अञ्चवहितकरण प्रतिपादन किया है। समन्तभद्रके उत्तरवर्ती पूज्यपादने भी स्वपरावभासक शानको ही प्रमितिकरण (प्रमाण) होनेका समर्थन किया है श्रीर सन्निकर्ष, इन्द्रिय तथा मात्र ज्ञानको प्रमिति करण (प्रमाण) माननेमं दोषोद्धावन भी किया है । वास्तवमें प्रमिति-प्रमाणपल जब श्रज्ञाननिवृत्ति है तब उसका करण श्रज्ञानविरोधी स्व श्रीर परका श्रवभास करनेवाला ज्ञान ही होना चाहिए। समन्तभद्रके द्वारा प्रतिष्ठित इस प्रमाण्लच्चण 'स्वपरावभासक'को आर्थिकरूपसे अपनाते हुए भी शाब्दिकरूपसे अकल्इदेवने अपना श्रात्मार्थग्राहक व्यवसायात्मक शानको प्रमाण्लच्या निर्मित किया है<sup>२</sup>। तात्पर्य यह कि समन्तभद्रके 'स्व' पदकी जगह 'त्रात्मा' श्रीर 'पर' पदके स्थानमें 'ग्रर्थ' पद एवं 'श्रवभासक' पदकी जगह 'व्यवसायात्मक' पदको निधिष्ट किया है। तथा 'स्रर्थ' के विशेषगुरूपसे कहीं <sup>3</sup> स्त्रनिधगत' कहीं रस्त्रनिश्चित श्रीर कहीं 'श्रुनिर्णीत' पदको दिया है। कहीं ज्ञानके विशेषणरूपसे

१ देखो, सर्वार्थिस ०१-१०।

२ ''व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्मार्थग्राहकं मतम्।"—लघीय०का० ६०

३ "प्रमाणमविसंवादि ज्ञानं ऋर्नाधगतार्थाधगमलज्ञ्णत्वात् ।"

<sup>—</sup>श्रष्टश० का॰ ३६ I

४ "लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धज्ञानं प्रमागां ग्रानिश्चितनिश्चयात्।"त्रष्टश**ः १** 

५ "प्रकृतस्यापि न वै प्रामाएयं प्रतिषेध्यं — ऋनिर्णीतिनिर्णायकत्वात्।"

श्रष्ट्रशः का॰ १०१।

'स्रविसंवादि' पदको भी रखा है। ये पद कुमारिल तथा धर्मकीतिसे स्राये हुए मालूम होते हैं; क्योंकि उनके प्रमाणलच्योंमें वे पहलेसे ही निहित हैं। स्रकलङ्कदेवके उत्तरवर्ती माणिक्यनन्दिने स्रकलङ्कदेवके 'स्रन-धिगत' पदके स्थानमें कुमारिलोक्त 'स्रपूर्वार्थ' और 'स्रात्मा' पदके स्थानमें समन्तभद्रोक्त 'स्व' पदका निवेश करके 'स्वापूर्वार्थ' जैसा एक पद बना लिया है स्रीर 'व्यवसायात्मक' पदको ज्योंका त्यों स्रपनाकर 'स्वापूर्वार्थं व्यवसायात्मक' पदको ज्योंका त्यों स्रपनाकर 'स्वापूर्वार्थं व्यवसायात्मकं ज्ञानं यह प्रमाणसामान्यका लच्च प्रकट किया है । विद्यानन्दिने यद्यपि संन्तेपमें 'सम्यग्जान' को प्रमाण कहा है अप्रौर पीछे उसे 'स्वार्थव्यवसायात्मक' सिद्ध किया है , स्रकलङ्क तथा माणिक्यनन्दिकी तरह स्पष्ट तौर पर 'स्रन्धिगत' या 'स्रपूर्व' विशेषण उन्होंने नहीं दिया, तथापि सम्यग्जानको स्नाधिगतार्थविषयक या स्रपूर्वार्थविषयक मानना उन्हें स्रानष्ट नहीं है। उन्होंने जो स्रपूर्वार्थंका स्वरडन किया है वह कुमारिलके सर्वथा 'स्रपूर्वार्थ' का खरडन है। कथंचिद स्रपूर्वार्थं तो उन्हें स्रामियेत है । स्रकलङ्कदेवकी तरह स्मृत्यादि प्रमाणोंमें स्रपूर्वार्थंता

१ "प्रमाणमविसंवादिज्ञानम" श्रष्ट्रश० का० ३६। १ "स्वापूर्वार्थ-व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ।"—परीक्षामु० १-१। ३ "सम्य-ग्ज्ञानं प्रमाणम्"—प्रमाणपरी० पृष्ठ ५१। ४ "कि पुनः सम्य-ग्ज्ञानं १ श्रमिधीयते—स्वार्थव्यवसायात्मकं सम्यग्ज्ञानं सम्यज्ञानत्वात् "" —प्रमाणप० पृ० ५३। ५ "तत्स्वार्थव्यवसायात्मकज्ञानं मानमितीयता लक्षणेन गतार्थत्वात् व्यर्थमन्यद्विशेषणम् ॥"—तत्त्वार्थश्लो० पृ०१७४।

६ "सकलदेशकालन्याप्तसाध्यसाधनसम्बद्धाहापोहलक्ष्णां हि तर्कः प्रमाण्यितन्यः, तस्य कथिन्वद्पूर्वार्थत्वात्।" "नचैतद् गृहीतप्रह्णाद-प्रमाण्मिति शङ्कनीयम् , तस्य कथिन्वद्पूर्वार्थत्वात् । न हि तद्विषयभूत- मेकं द्रव्यं स्मृतिप्रत्यक्तप्राह्यं येन तत्र प्रवर्तमानं प्रत्यभिज्ञानं गृहोतप्राहि मन्येत तद्गृहीतातीतवर्तमानविवर्त्ततादात्स्यात् द्रव्यस्य कथिन्चदपूर्वार्थ-

का उन्होंने स्पष्टतया समर्थन किया है। सामान्यतया प्रमासलक्षणमें अपूर्व पदको न रखनेका तात्प्य यह है कि प्रत्यक्ष तो अपूर्वार्थमाही होता ही है और अनुमानादि प्रत्यक्षसे अग्रहीत धर्मा शोमें प्रवृत्त होनेसे अपूर्वार्थमाहक सिद्ध होजाते हैं। यदि विद्यानन्दको स्मृत्यादिक अपूर्वार्थविषयक इप्ट न होते तो उनकी प्रमाणतामें प्रयोजक अपूर्वार्थताको वे कदापि न बतलाते। इससे स्पष्ट है कि विद्यानन्द भी प्रमाणको अपूर्वार्थमाही मानते हैं। इस तरह समन्तभद्र और अकलक्कदेवका प्रमाणसामान्यलक्षण ही उत्तरवतीं जैन तार्किकोंके लिये आधार हुआ है। आ० धर्मभूषणने न्याय-दीपिकामें विद्यानन्दके द्वारा स्वीकृत 'सम्यग्जानत्व' रूप प्रमाणके सामान्यलक्षणको ही अपनाया है और उसे अपनी पूर्वपरम्परानुसार सविकृत्यक अग्रहीतग्राही एवं स्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया है। तथा धर्मकीर्त्त, प्रभाकर, भाइ और नैयायिकोंके प्रमाणसामान्यलक्षणोंकी आलोचना की है।

#### y. धारावाहिक ज्ञान—

दाशंनिक प्रत्थोंमें धारावाहिक ज्ञानोंके प्रामाएय और अप्रामाएयकी विस्तृत चर्चा पाई जातों है। न्याय-वैशेषिक और मीमांसक उन्हें प्रमासा मानते हैं। पर उनकी प्रमास्ताका समर्थन वे अलग अलग दंगसे करते हैं। न्याय-वैशेषिकांका कहना है कि उनसे परिच्छित्ति होती है और लोकमें वे प्रमास्तामी माने जाते हैं। अतः वे रहीतग्राही होनेपर भी

त्वेऽपि प्रत्यभिज्ञातस्य तद्विषयस्य नाप्रमाग्गत्वं लैंगिकादेरप्यप्रमाग्गत्व-प्रसंगात् । तस्यापि सर्वथैवापूर्वाश्वत्वासिद्धः ।"—प्रमाग्गप् १० ७० । "स्मृतिः प्रमाग्गान्तरमुक्तः नचासावप्रमाग्गमेव संवादकत्वात् कथिष्टचद-पूर्वार्थग्राहित्वात् ""—प्रमाग्गप् १० ६७ । "गृहीतग्रहणात्तकोऽप्रमाग्ग-मिति चेन वै । तस्यापूर्वार्थवेदित्वादुपयोगविशेषतः ॥"—तस्वार्थश्लो० १० १६५ ।

१ "ग्रनिधगतार्थगन्तृत्वं च धारावाहिकश्चानामधिगतगोचराणां

प्रमाण ही हैं। भाडोंका मत है कि उनमें सूच्म काल-भेद हैं। श्रात-एव वे श्रनिषगत सूच्म काल-भेदको प्रहण करनेते प्रमाण हैं। प्रमाकर सतवाले कहते हैं कि कालभेदका भान होना तो शक्य नहीं है क्योंकि वह श्रत्यन्त सूच्म है। परन्तु हाँ, पूर्वज्ञानसे उत्तरज्ञानोंमें कुछ श्रति-श्रय (वेशिष्ठय) देखनेमें नहीं श्राता। जिस प्रकार पहले ज्ञानका श्रनुमव होता है उसी प्रकार उत्तर ज्ञानोंका भी श्रनुभव होता है। इसलिये धारा-वाहिक शानोंमें प्रथम ज्ञानसे न तो उत्पिकी श्रपेचा कोई विशेषता है श्रीर न प्रतीतिकी श्रपेचासे है। श्रतः वे भी प्रथम ज्ञानकी ही तरह प्रमाण हैं।

बौद्धदर्शनमें यद्यपि अनिधगतार्थंक शानको ही प्रमाण माना है श्रीर इसलिये अधिगतार्थक धारावाहिक ज्ञानोंमें स्वतः अप्रामाएय ख्यापित हो बाता है तथापि धर्मकीर्तिके टीकाकार अचंटने 3 पुरुषमेंदकी अपेन्तासे

लोकसिद्धप्रमाग्राभावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्रियामहे । " " तस्मादर्थ- प्रदर्शनमात्रव्य।पारमेव ज्ञानं प्रवर्षकं प्रापकं च । प्रदर्शनं च पूर्ववदुत्तरे- वामपि विज्ञानानामभिन्नमिति कथं पूर्वमेव प्रमाणं नोत्तराण्यपि ।"— न्यायवा॰ तात्पर्ये॰ पृ॰ २१।

१ "धारावाहिकेष्वप्युत्तरोत्तरेषां कालान्तरसम्बन्धस्याग्रहीतस्य ग्रह-गाद् युक्तं प्रामाग्यम्।" तस्मादित्त कालभेदस्य परामर्शः। तदाधि-क्याश्च सिद्धमुत्तरेषां प्रामाग्यम्।"—शास्त्रदी १९ १२४-१२६। २ "सन्नपि कालभेदोऽतिस्ह्मत्वान्न परामृष्यत इति चेत्; श्चाहं स्हम-दशीं देवानांप्रियः।"—(शास्त्रदी १९१२५) [श्चत्र पूर्वपच्तेणोल्लेखः] "व्याप्रियमाग्रे हि पूर्वविज्ञानकारणकलापे उत्तरेषामप्युत्पत्रिरितं न प्रती-तित उत्पत्तितां वा धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्यातिशेरते इति युक्ता सर्वेषामपि प्रमाणता।"—प्रकरणपं १९ ४३। ३ "यदैकस्मिन्नेव नीलादिवस्तुनि धारावाहीनीन्द्रियज्ञानान्युत्पद्यन्ते तदा पूर्वेणाभिन्नयोगच्तेम-त्वात् उत्तरेषामिन्द्रयज्ञानानामप्रामाग्यप्रसङ्कः। न चेवम्, श्रतोऽनेकान्त उनमें प्रामाएय श्रीर श्रप्रामाएय दोनों स्वीकार किया है। स्एमेददृष्टा (योगी) की श्रपेत्वासे प्रमाखता श्रीर स्एमेद श्रदृष्टा न्यावहारिक पुरुषी-की श्रपेत्वासे श्रप्रमाखता वर्शित की है।

जैनपरम्पराके श्वेताम्बर तार्किकोंने घाराषाहिक ज्ञानोंको प्रायः प्रमाण ही माना है—उन्हें श्रप्रमाण नहीं कहा। किन्तु श्रक्लक्क श्रीर उनके उत्तरवर्ती सभी दिगम्बर श्राचार्योंने श्रप्रमाण बतलाया है। श्रीर इसीलिये प्रमाणके लच्चणमें श्रनिधगत या श्रपूर्वार्थ विशेषण दिया है। विद्यानन्दका कुछ कुकाव श्रवश्य उन्हें प्रमाण कहनेका प्रतीत होता है। परन्तु जब वे सर्वथा श्रपूर्वार्थन्वका विरोध करके कथंचित् श्रपूर्वार्थ स्वीकार कर लेते हैं तब यही मालूम होता है कि उन्हें भी धारावाहिक ज्ञानोंमें श्रप्रामाण्य इष्ट है। दूसरे, उन्होंने परिच्छितिवशेषके श्रमावमें जिस प्रकार प्रमाण-सम्पत्त स्वीकार नहीं किया है? उसी प्रकार प्रमितिविशेषके श्रमावमें धारावाहिक ज्ञानोंको श्रप्रमाण माननेका भी उनका श्रमिप्राय स्पष्ट मालूम होता है। श्रतः धारावाहिक ज्ञानोंसे यदि प्रमितिविशेष उत्पन्न नहीं होती है

इति प्रमाणसंप्लववादी दर्शयत्राह पूर्वप्रत्यत्तेण इत्यादि। एतत् परिहरित — तद् यदि प्रतित्वणं स्रणविवेकदिशिनोऽधिकृत्योच्यते तदा भिन्नोपयोगितया प्रथक् प्रामाण्यात् नानेकान्तः। ऋथ सर्वपदार्थेष्वेकत्वाध्यवसायिनः सांव्यवहारिकान् पुरुषानिभिष्ठेत्योच्यते तदा सकलमेव नीलसन्तानमेकमर्थे स्थिर-रूपं तत्साध्यां चार्थिकयामेकात्मिकामध्यवस्यन्तीति प्रामाण्यमप्युत्तरेषामिष्ट-मेवेति कुतोऽनेकान्तः १''— हेतुबिन्दुटी० लि० पृ० ३६ В।

१ "ग्रहीतमग्रहीतं वा स्वार्थे यदि व्यवस्यति । तन्न लोके न शास्त्रेषु विज्ञहाति प्रमाणताम् ॥"—तत्त्वार्थभग्ने० पृ० १७४ । २ "उपयोगविशे-षस्याभावे प्रमाणसम्प्लवस्यानम्युपगमात् । स्वति हि प्रतिपत्तुक्पयोगविशेषे देशादिविशेषसमवधानादागमात्प्रतिपन्नमपि हिरक्षरेतसं स पुनरनुमानान्प्रतिपत्तते ।"—श्रष्टम० पृ० ४ ।

तो उन्हें अप्रमाण (प्रमाण नहीं) कहना अयुक्त नहीं है। न्यायदीपिका-कारने भी प्रथम घटादिशानके अलावा उत्तरवर्ती अवशिष्ट घटादिशानों-को अशाननिष्टतिरूप प्रमितिको उत्पन्न न करनेके कारण अप्रमाण ही स्पष्टतया प्रतिपादन किया है और इस तरह उन्होंने अकलक्कमार्गका ही समर्थन किया है।

## ६. प्रामाएयविचार—

ऐसा कोई भी तर्क प्रन्थ न होगा जिसमें प्रमाणके प्रामाण्याप्रामाण्य-का विचार प्रस्फुटित न हुआ हो। ऐसा मालूम होता है कि प्रारंभमें प्रामाण्यका विचार वेदोंकी प्रमाणता स्थापित करनेके लिये हुआ था। जब उसका तर्कके चेत्रमें प्रवेश हुआ तब प्रत्यचादि ज्ञानोंकी भी प्रमाणता और अप्रमाणताका विचार होने लगा। प्रत्येक दार्शनिकको अपने तर्क प्रन्थमें प्रामाण्य और अप्राण्य तथा उसके स्वतः और प्रतः होनेका कथन-करना अनिवार्य सा हो गया अौर यही कारण है कि प्रायः छोटेसे छोटे तर्कप्रन्थमें भी वह चर्चा आज देखनेको मिलती है।

१ "प्रत्यत्तादिषु दृष्टार्थेषु प्रमाणेषु प्रामाण्यनिश्चयमन्तरेणैव व्यवहारसिद्धेस्तत्र कि स्वतः प्रामाण्यमुत परत इति विचारेण न नः प्रयोजनम्,
श्रमिण्य एव तत्र श्रेयान्, श्रदृष्टे तु विषये वैदिकेष्वगणितद्रविणवितरणादिक्लेशनाध्येषु कर्मम् तत्प्रामाण्यात्रधारणमन्तरेण प्रेत्तावता प्रवर्तनमनुचितमिति तस्य प्रामाण्यनिश्चयोऽवश्यक्र्यव्यः, तत्र परत एव
वेदस्य प्रामाण्यमिति वद्यामः।"—न्यायमं० १० १५५। २ "सर्वविज्ञानविषयमिदं तावत्प्रतीव्यताम्। प्रमाण्यवाप्रमाण्यते स्वतः कि
परतोऽयवा।।"—मी० स्रो० चो० श्लो० ३३। "प्रामाण्यमप्रामाण्यं
वा सर्वविज्ञानगोचरम्। स्वतो वा परतो वेति प्रथमं प्रविविच्यताम्।।"—
न्यायमं० १० १४६।

न्याय-वैशेषिक वोनोंको परतः, सांख्य वोनोंको स्वतः, मीमांसक आमाएयको तो स्वतः श्रीर श्रामाएयको परतः तथा बौद्ध दोनोंको किंचित् स्वतः श्रीर टोनोंको ही किंचित् परतः विश्वत करते हैं। जैन-दर्शनमें अस्यास श्रीर श्रानभ्यासदशामें उत्पत्ति तो दोनोंकी परतः श्रीर श्राप्ति श्राप्यासदशामें परतः श्रीर श्राप्ति श्राप्यासदशामें परतः मानी गई है। धर्मभूषणने भी प्रमाणताकी उत्पत्ति परसे ही श्रीर निश्वय (श्राप्त) श्राप्यस्तिवयमें स्वतः एवं श्रानभ्यस्त विश्वयमें परतः बतलाया है।

## ७. प्रमाणुके भेद-

दार्शनिकरूपसे प्रमाणके भेदोंको गिनानेवाली सबसे पुरानी परम्परा कौन है ? श्रीर किसकी है ? इसका स्पष्ट निर्देश तो उपलब्ध दार्शनिक साहित्यमें नहीं मिलता है; किन्तु इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रमाणके स्पष्टतया चार भेद गिनानेवाले न्यायसूत्रकार गौतमसे भी पहले प्रमाणके श्रनेक भेदोंकी मान्यता रही है; क्योंकि उन्होंने ऐतिहा, श्रर्थापत्ति, सम्भव श्रीर श्रभाव इन चारका स्पष्टतया उल्लेख करके उनकी श्रतिरिक्त प्रमाणताका निरसन किया है तथा शब्दमें ऐतिहाका श्रीर

१ "द्वमिष परत इत्येष एव पद्मः श्रेयान्"—न्यायमं० पृ० १६०। कन्दली पृ० २२०। २ "प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः।" —सर्वदर्श० पृ० २७६। ३ "स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्। न हि स्वतांऽसती शक्तिः कर्त्तुमन्येन पायंते॥"—मी० श्लो० स्० २ श्लो० ४७। ४ "उभयमिष एतत् किञ्चित् स्वतः किञ्चित् परत इतिः""—तस्वसं० पं० का० ३१२३। ५ "तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्य"—परी-द्मामु० १-१३। "प्रामाण्यं तु स्वतः सिद्धमभ्यासात् परतोऽन्यथा॥"—प्रमाणप्० पृ० ६३। ६ "प्रत्यद्मानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि।"—न्यायसू० १-१-३।

श्रनुमानमें शेष तीनका श्रन्तर्भाव हो जानेका कथन किया है? । प्रशस्तपादने भी श्रपने वैशेषिकदर्शनानुसार प्रत्यक्ष श्रीर श्रनुमान इन दो ही
प्रमाणोंका समर्थन करते हुये उल्लिखित प्रमाणोंका इन्हींमें श्रन्तर्भाव
प्रदर्शित किया है। प्रसिद्धिके श्राधारपर इतना श्रीर कहा जा सकता
है कि श्राठ प्रमाणकी मान्यता सम्भवतः पौराणिकोंकी है। कुछ भी हो,
प्रमाणको श्रनेकमेदरूप प्रारम्भसे ही माना जा रहा है श्रीर प्रत्येक दर्शनकारने कमसे कम प्रमाण माननेका प्रयत्न किया है तथा शेष प्रमाणोंको
उसी श्रपनी स्वीकृत प्रमाणसंख्यामें ही श्रन्तर्भाव करनेका समर्थन किया
है। यही कारण है कि सात, छह, पांच, चार, तीन, दो श्रीर एक प्रमाणवादी दार्शनिक जगतमें श्राविभ्त हुए हैं। एक ऐसा भी मत रहा जो सात
प्रमाण माननेवाले प्राभाकर, चार प्रमाण कहनेवाले नैयायिक, तीन
प्रमाण माननेवाले सांख्य, दो प्रमाण स्वीकृत करनेवाले वैशेषिक श्रीर
बीद्ध तथा एक प्रमाण माननेवाले चार्वाक तो श्राज भी दर्शन शास्त्रकी
चर्चाक विषय बने हुये हैं।

जैनदर्शनके सामने भी यह प्रश्न था कि वह कितने प्रमाण मानता है ? यद्यपि मत्यादि पाँच ज्ञानोंको सम्यग्ज्ञान या प्रमाण माननेकी परम्परा स्राति सुप्राचीनकालसे ही स्रागमोंमें नित्रद्ध स्रोर मौखिक रूपसे सुरज्ञित चली स्रा रही थी, पर जैनेतरोंके लिये वह स्रालोकिक जैसी प्रतीत होती थी—उसका दर्शनान्तरीय प्रमाणनिरूपणसे मेल नहीं खाता था। इस

१ "न चतुष्ट्वमैतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात् ।"—न्यायसू० २-२-१ । "शब्द ऐतिह्यानर्थान्तरभावादनुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तरभावाद्याप्रतिषेषः ।"—न्यायसू० २-२-२ । २ देखो, प्रशस्तपादभाष्य प्र० १०६-१११ ।

प्रश्नका उत्तर सर्वप्रथम दार्शनिकरूपसे सम्भवतः प्रथम शताब्दिमें हुए तत्त्वार्थस्त्रकार श्रा॰ उमास्वातिने दिया है। उन्होंने कहा कि सम्यग्नान प्रमाण है श्रीर वह मूलमें दो ही मेदरूप है:—१ प्रत्यच्न श्रीर २ परोच्च। श्रा॰ उमास्वातिका यह मीलिक प्रमाणहयविमाग इतना सुविचारपूर्वक श्रीर कौशल्यपूर्ण हुश्रा है कि प्रमाणोंका श्रानन्त्य भी इन्हों दोमें तमा जाता है। इनसे श्रतिरिक्त पृथक् तृतीयस्त्रमाण माननेकी चिल्कुल श्रावश्यकता नहीं रहती है। जब कि वैशेषिक श्रीर बौदों के प्रत्यच्च तथा श्रनुमानरूप द्विविध प्रमाणविभागमें श्रनेक कठिमाइयाँ श्राती हैं। उन्होंने श्रति संचेपमें मित, स्मृति, संचा (प्रत्यमिज्ञान), चिन्ता (तर्क) श्रीर श्रिमिनवोध (श्रनुमान) इनको भी प्रमाणान्तर होनेका संकेत करके श्रीर श्रन्दिन कर लिया है । श्रा॰ उमास्वातिने इस प्रकार प्रमाणमें ही श्रन्तभूत कर लिया है । श्रा॰ उमास्वातिने इस प्रकार प्रमाण्यस्थका विभाग करके उत्तरवर्ती जैनतार्किकोंके लिये प्रश्रस्त श्रीर

१ यद्यपि श्वेताम्बरीय स्थानाङ्ग श्रीर भगवतीमें भी प्रत्यन्त-परोद्युरूष प्रमाण्ड्यका विभाग निर्दिष्ट है, पर उसे श्रद्धेय पं॰ मुखलालजी निर्युक्ति-कार भद्रवाहुके बादका मानते हैं, जिनका समय विक्रमकी छुठी शृताब्दि है। देखो, प्रमाण्मी॰ भा॰ टि॰ पृ॰ २०। श्रीर भद्रवाहुके समयके लिये देखो, श्वे॰ मुनि विद्वान् श्रीचतुरविजयजीका 'श्रीभद्रवाहु' शर्षक लेख 'श्रानेकान्त' वर्ष ३ कि॰ १२ तथा 'क्या निर्युक्तिकार भद्रवाहु श्रोर स्वामी समन्तभद्र एक हैं।' शीर्षक मेरा लेख, 'श्रानेकान्त' वर्ष ६ कि॰ १०-११ पृ० ३३८। २ "तरप्रमाणे' "श्राचे परोन्नम्"— "प्रत्यन्तमन्यत्" — तत्त्वार्थसू० १-१०,११,१२। ३ "मितः स्युतिः संश्राचिन्तामिनिबोध इत्यनर्थान्त्रस्य"— तत्त्वार्थसू० १-१४।

सरल मार्ग बना दिया। दर्शनान्तरोंमें प्रसिद्ध उपमानादिकको भी परोचमें ही अन्तर्माव होनेका स्पष्ट निर्देश उनके बादमें होनेवाले पुरुषपादने कर दिया । अक्लंकदेवने उसी मार्गपर चलकर परोच्चं-प्रमाशके मेदोंकी स्पष्ट संख्या बतलाते हुए उनकी सयुक्तिक सिद्धि की श्रीर प्रत्येकका लक्षण प्रग्यन किया रे। त्रागे तो परोक्षप्रमाणोंके सम्बन्धमें उमास्वाति श्रीर श्रकलङ्कने जो दिशा निर्धारित की उसीपर सब जैनताकिक श्रविरुद्ध-रूपसे चले हैं। अनलङ्कदेवके सामने भी एक प्रश्न उपस्थित हुआ। वह यह कि लोकमें तो इन्द्रियां अत ज्ञानको प्रत्यक्त माना जाता है पर जैन-दर्शन उसे परोन्ह कहता है, यह लोकविरोध कैसा है इसका समाधान उन्होंने बढ़े स्पष्ट ब्रीर प्राञ्जल शब्दोंमें दिया है। वे कहते हैं 3-प्रत्यक्त दो प्रकारका है--१ सांव्यवहारिक श्रीर २ मुख्य । लोकमें जिस इन्द्रिय-बन्य प्रत्यस्तको प्रत्यस्त कहा जाता है वह व्यवहारसे तथा देशतः वैशद्य होनेसे साव्यवहारिक प्रत्यक्तके रूपमें जैनोंको इष्ट है। स्रतः कोई लोक-विरोध नहीं है। श्रकलङ्कके इस बहुमुखी प्रतिभाके समाधानने सबको चिकत किया। फिर तो जैन तर्कमंथकारोंने इसे बड़े स्त्रादरके साथ एक स्वरसे स्वीकार किया श्रीर श्रपने श्रपने प्रन्थोंमें श्रपनाया। इस तरह सूत्र-कार उमास्वातिने जो प्रमाणके प्रत्यत्त स्त्रीर परोत्त ये दो भेद निर्घारित किये थे उन्हें ही जैनतार्किकोंने परिपुष्ट और समर्थित किया है। यहाँ यह

१ "उपमानार्थापत्यादीनामत्रैवान्तर्भाषात् ।" "त्रात उपमानागमा-दीनामत्रैबान्तर्भावः"—सर्वार्थसिद्धि ए० ६४ ।

२ ''ज्ञानमाद्यं मितः संज्ञा चिन्ता चाभिनिनोधिकम्।
प्राङ्गनामयोजनात् शेषं भृतं शब्दानुयोजनात्॥''-त्त्विय०का० ११।
"परोक्तं शेषविज्ञानं प्रभागो इति संग्रहः"- त्वचीय० का० ३।
३ ''प्रत्यक्तं विशदं शानं मुख्यसंज्यकारतः"- ज्वचीय० का० ३।

भी कह देना आवश्यक है कि समन्तमद्रस्वामीन , जो उमास्वातिके उत्तर-वर्ती और पूज्यपादके पूर्ववर्ती हैं, प्रमाणके अन्य प्रकारसे भी दो भंद किये हैं— । अक्रमभावि और २ क्रमभावि । केवलज्ञान अक्रमभावि है और शेष मत्यादि चार ज्ञान क्रमभावि हैं। पर यह प्रमाणद्वयका विभाग उपयोगके क्रमाक्रमको अपेद्धासे हैं। समन्तभद्रके लिये आप्तमीमांसामें आप्त विवेचनीय विषय है। अतः आप्तके ज्ञानको तो उन्होंने अक्रमभावि और आप्त भिन्न अनाप्त (छुद्धस्थ) जीवोंके प्रमाण्जानको क्रमभावि बतलाया है। इसलिये उपयोगभेद या व्यक्तिभेदकी दृष्टिसे किया गया यह प्रमाण्डयका विभाग है। आ० धर्मभूषण्ने सूचकार उमास्वाति निर्दिष्ट प्रत्यन्त और परोक्षस्य दी प्रमाणके दो भेद प्रदर्शित किये हैं और उनके उत्तरभेदोंकी पूर्व परम्परानुसार परिगण्ना की है। जैनदर्शनमें प्रमाणके जो भेद-प्रभेद किये गये हैं वे इस प्रकार हैं?:—

"तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत् सर्वभासनम् ।
 क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्रादनयसंस्कृतम् ॥"

-- आप्तमी० का० १०१।

२ ''सर्शनादीन्द्रियनिमित्तस्य बद्धाद्विधितिष्मित्तानुक्तप्रवेषु तदि-तरेष्वर्थेषु वर्तमानस्य प्रतीन्द्रियमध्यत्वारिशद्मेदस्य बञ्जनावग्रमेदैरष्ट-चत्वारिशता सहितस्य संख्याष्ट्राशीत्युत्तरिद्दशर्तिः प्रतिकाता । तथा त्राति-न्द्रियप्रत्यत्तं बद्धादिद्दादशप्रकारार्थिक्ययम् वृग्रहादिकित्त्यमध्यत्वारिशत्संख्यं प्रतिपत्तस्यम्।"—प्रमाणप० ए० ६५



पं. प्रत्यक्षका लक्ष्मा—

दार्शनिक जगतमें प्रत्यक्ता लक्षण अनेक प्रकारका उपलब्ध होता है। नेयायिक और वैशेषिक सामान्यतया इन्द्रिय और अर्थके सिंबर्क्षको प्रत्यक्त कहते हैं। साख्य श्रोत्रादि इन्द्रियांकी वृत्तिको और मीमांसक इन्द्रियांका आत्माके साथ सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाली बुद्ध (ज्ञान) का प्रत्यक्त मानते हैं। बौद्धर्शनमें तीन मान्यताये हैं:— १ वसुवन्धुकी, २ दिग्नागकी और ३ धर्मकी तिकी। वसुवन्धुने अर्थकृत्य निविकल्पक बाधको, दिग्नागने नामजात्यादिरूप कल्पनासे रहित निविकल्पक ज्ञानको और धर्मकी तिने निविकल्पक तथा अस्त्रान्त ज्ञानको प्रत्यक्त कहा है। सामान्यतया निविकल्पक सभी बौद्ध तार्किकोंने प्रत्यक्त स्वीकार किया है। दश गान्तरों स्त्रोर भी कितने ही प्रत्यक्त लक्ष्ण किये गये हैं। पर वे सब इस संचित्त स्थानपर प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं।

ं जैनदर्शममें सबसे अहले विद्वसेन (त्यायावतारकार) ने प्रत्यच् का लच्या किया है। उन्होंने अपरोच्च प्रेमें अर्थको प्रह्या करनेवाले ज्ञानको प्रत्यच्च कहा है। इस लच्चामें अन्योन्याश्चय नामका दोष होता है। क्योंकि प्रत्यच्चका लच्चा परोच्चषटित है श्रीर परोच्चका लच्चा

१ "इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमन्यपदेश्यमन्यभिचारि न्यवसायात्मकं प्रत्यत्तम्"—स्यायसूत्र० १-१-४ । २ "सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् प्रत्यत्तम्"—जैमिनि० १-१-४ । ३ "स्र्यर्भेद्धिज्ञानं प्रत्यत्तम्"—प्रमाणस० पृ० ३२ । ४ "प्रत्यत्तं कल्पनापोढं नामजात्याच्यसंयुत्तम् ।"—प्रमाणसंगु० १-३ । ५ "कल्पनापोढमञ्चान्तं प्रत्यत्तम्"—स्यायिबन्दु० पृ० ११ ।

६ "श्रारोत्त्तयाऽर्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदृशम्। प्रत्यत्तमितरद् ज्ञेयं मरोत्तं प्रहृगोत्त्या।"—न्यायाव० का० ४।

(प्रत्यच्मिन्नत्व) प्रत्यच्चित है। श्रकलक्कदेवने प्रत्यच्चका ऐसा लच्या बनाया जिससे वह दोष नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान विशद है—स्पष्ट है वह प्रत्यच्च है। यह लच्च्या अपने श्रापमें स्पष्ट तो है ही, साथमें बहुत ही मंजिप्त श्रीर श्रव्याप्ति, श्रितिव्याप्ति श्रादि दोषोंसे पूर्यातः रहित भी है। स्ट्मप्रश्च श्रकलक्क्षका यह श्रकलक्क्क लच्च्या जैनपरम्परामें इतना प्रतिष्ठित श्रीर व्यापक हुश्रा कि दानों ही सम्प्रदायांके श्रवेताम्बर श्रीर दिगम्बर विद्वानोंने बड़े श्रादरभावसे श्रपनाया है। जहाँ तक मालूम है फिर दूसरे किसी जैनतार्किकको प्रत्यच्चका श्रन्य लच्च्या बनाना श्रावश्यक नहीं हुश्रा श्रीर यदि किसीने बनाया भी हो तो उसकी उतनी न तो प्रतिष्ठा हुई है श्रीर न उसे उतना श्रपनाया ही गया है। श्रकलक्कदेवने श्रयने प्रत्यच्च लच्च्यमें उपात्त वैशद्यका भी खुलासा कर दिया है। उन्होंने श्रनुमानादिककी श्रपेत्वा विशेष प्रतिभास होनेको वैशद्य कहा है। श्रा॰ धर्मभूष्याने भो श्रकलक्कप्रतिष्ठित इन प्रत्यच्च श्रीर वैशद्यके लच्च्योंको श्रपनाया है श्रीर उनके स्वात्मक कथनको श्रीर श्रीक स्फ्रांटत किया है।

### श्रर्थ श्रीर श्रालोककी कारणता—

बीद ज्ञानके प्रति अर्थ और आलोकको कारण मानते हैं। उन्होंने चार प्रत्ययों (कारणों)से सम्पूर्ण ज्ञानों (स्वसंवेदनादि ) की उत्पत्ति वर्णित की है। वे प्रत्यय ये हैं:—१ समनन्तरप्रत्यय, २ आधिपत्यप्रत्यय, ३ आलम्बनप्रत्यय और ४ सहकारिप्रत्यय। पूर्वज्ञान उत्तरज्ञानकी

१ "प्रत्यत्तं विशदं ज्ञानम्" — लघीय० का०३। "प्रत्यत्तलत्त्रणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा।" — न्यायवि० का०३।

२ "त्रनुमानाद्यतिरेकेस विशेषप्रतिभासनम् । तद्वेशद्यं मतं बुद्धेरवैशद्यमतः परम् ॥"—लघीय० का० ४ ।

उत्पत्तिमें कारण होता है इसिलये वह समनन्तर प्रत्यय कहलाता है। चत्तुरादिक इन्द्रियां श्राधिपत्य प्रत्यय कही जाती हैं। श्रर्थ (विषय) श्रालम्बन प्रत्यय कहा जाता है श्रीर श्रालोक श्रादि सहकारि प्रत्यय हैं। इस तरह बौद्धोंने इन्द्रियोंके ऋलावा ऋथं ऋौर ऋालोकको भी कारण स्वीकार किया है। श्रार्थकी कारसातापर तो यहाँ तक जोर दिया है कि ज्ञान यदि अर्थसे उत्पन्न न हो तो वह अर्थको विषय भी नहीं कर सकता है । यद्यपि नैयायिक स्रादिने भी स्रर्थको ज्ञानका कारण माना है पर उन्होंने उतना जोर नहीं दिया। इसका कारण यह है कि नैयायिक श्रादि ज्ञानके प्रति सीधा कारण सन्निकर्षको मानते हैं। ऋर्थ तो सन्नि-कर्ष द्वारा कारण होता है। स्रतएव जैन ताकिकोंने नैयायिक स्रादि-के श्रर्थकारगातावादपर उतना विचार नहीं किया जितना कि बौद्धांके श्रर्थालोककारणतावादपर किया है। एक बात श्रीर है, बौद्धोंने श्रर्थ-जन्यत्व, श्रर्थाकारता स्त्रीर स्त्रर्थाध्यवसाय इन तीनको ज्ञानप्रामाएयके प्रति प्रयोजक बतलाया है श्रीर प्रतिकर्मध्यवस्था भी ज्ञानके स्रथंजन्य होनेमें ही की है। अप्रतः आवरणत्त्रयोपशमको ही प्रत्येक ज्ञानके प्रति कारण माननेवाले जैनोंके लिये यह उचित श्रीर श्रावश्यक था कि वे बौद्धोंके इस मन्तव्यपर पूर्ण विचार करें स्त्रीर उनके स्त्रर्थालोककारगत्वपर सबलताके साथ चर्चा चलायें तथा जैनदृष्टिसे विषय-विषयीके प्रतिनिय-मनकी व्यवस्थाका प्रयोजक कारण स्थिर करें। कहा जा सकता है कि इस सम्बन्धमें सर्वप्रथम स्दमदृष्टि श्रकलङ्कदेवने श्रपनी सफल लेखनी चलाई है स्त्रीर स्त्रर्थालोककारणताका सयुक्तिक निरसन किया है। तथा स्वावरगाज्ञयोपशमको विषय-विषयीका प्रतिनियामक वतला कर ज्ञान-प्रामाएयका प्रयोजक संवाद ( ऋर्थाव्यभिचार ) को बताया है। उन्होंने

१ ''नाकारणं विषयः'' इति वचनात्।

संचेपमें कह दिया कि 'शाम श्रार्थसे उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि शान तो 'यह अर्थ है? यही जानता है 'श्रार्थसे में उत्पन्न हुआ' इस बातको वह नहीं जानता। यदि जानता होना तो किसीको विवाद नहीं होना चाहिए या। जैसे घट श्रीर कुम्हारके कार्यकारणभावमें किसीको विवाद नहीं है। दूसरी कार्य यह है कि श्रार्थ तो विषय (श्रेय) है वह कारण कैसे हो सकता है १ कारण तो इन्द्रिय श्रीर मन हैं। तीसरे, श्रार्थके रहनेपर भी विपरीत ज्ञान देखा जाता है श्रीर श्रार्थभावमें भी केशोण्डुकादि ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार श्रालोक भी ज्ञानके प्रति कारण नहीं है, क्योंकि श्रालोकाभावमें उत्लू श्रादिको ज्ञान होता है श्रीर श्रालोकसन्द्रावमें संश्रायादि ज्ञान देखे जाते हैं। श्रतः श्रार्थादिक ज्ञानके कारण नहीं हैं। किन्तु श्रावरणच्योपशमापेत्र इन्द्रिय श्रीर मन ही ज्ञानके कारण हैं। इसके साथ ही उन्होंने श्रार्थजन्यत्व श्रादिको ज्ञानकी प्रमाण्यतामें श्रप्रयोजक बतलाते हुए कहा है कि 'तदुत्पत्त, ताद्र्य

१ "श्रयमर्थ इति शानं विद्यानोत्पत्तिमर्थतः।

श्रन्यथा न बित्रादः स्यात् कुलालादिघटादिवत्॥"-लघी० ५३। "श्रर्थस्य तदकारणत्वात् । तस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात् श्रर्थस्य विषयत्वात् !"—लघी० स्वो० का० ५२।

"यथास्वं कर्मच्योपशमापेचिः जा करणमनसी निमित्तं विज्ञानस्य न बहिरथीद्यः । नाननुकृतान्वयव्यतिरेकं कारणं नाकारणं विषयः' इति बालिशगीतम् , तामसखगकुलानां तमसि सति रूपदर्शनमावरणविच्छेदात्, तदिवच्छेदात् श्रालोके सत्यिप संशयादिज्ञानसम्भवात् । काचाद्यप- इतेन्द्रियाणां शंखादी पीताद्याकारज्ञानोत्पत्तेः सुमूर्षाणां यथासम्भवमर्थे सत्यिप विपरीतप्रतिपत्तिसद्भावात् नार्थादयः कारणं ज्ञानस्थेति।"-लघी.५७

१ "न तजनम न ताद्रुप्यं न तद्वचवसितिः सह।

प्रत्येकं वा भजन्तीह प्रामाएयं प्रति हेतुताम् ॥ नार्थः कारणं विज्ञानस्य कार्यकालमप्राप्य निवृत्तेः स्रतीततमवत् । न ज्ञानं

श्रीर तदध्यवसाय ये तीनों मिलकर श्रथवा प्रत्येक भी ग्रमाणतामें कारस नहीं हैं। क्योंकि श्रर्थ ज्ञानच्चको प्राप्त न होकर पहले ही नष्ट हो जाता है और ज्ञान अर्थके अभावमें ही होता है, उसके रहते हुए नहीं होता, इसलिए तदुत्पत्ति ज्ञान-प्रामाएयमें प्रयोजक नहीं है। ज्ञान श्रम्तं है, इसलिए उसमें त्राकार सम्भव नहीं है। मूर्त्तिक दर्पशादिक्में ही त्राकार देखा जाता है। स्रतः तदाकारता भी नहीं बनती है। ज्ञानमें स्थर्थ नहीं श्रीर न श्रर्थ ज्ञानात्मक है जिससे ज्ञानके प्रतिभासमान होनेपर श्रर्थका भी प्रतिभास हो जाय । ऋतः तद्ध्यवसाय भी उपपन्न नहीं होता । जब ये तीनों बनते ही नहीं तब वे प्रामाएयके प्रति कारण कैसे हो सकते हैं ? श्रर्थात् नहीं हो सकते हैं। श्रतएव जिस प्रकार श्रर्थ श्रपने कारणोंसे होता है उसी प्रकार ज्ञान भी ऋपने (इन्द्रिय-च्योपशमादि ) कारणोंसे होता है । इसलिये संवाद (श्रर्थाव्यभिचार) को ही ज्ञानप्रामाएयका कारण मानना सङ्गत श्रौर उचित है। श्रुकलङ्कदेवका यह सयुक्तिक निरूपण हो उत्तरवर्ती माणिक्यनन्दि, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र ग्रादि सभी जैन नैयायिको-के लिए स्राधार हुन्या है। धर्मभूषणने भी इसी पूर्वपरम्पराका स्रनुसरण करके बौद्धोंके अर्थालोककारगावादकी सुन्दर समालोचना की है।

तत्कार्ये तदभाव एव भावात्, तद्भावे चाभावात्। नार्थसारूप्यभृद्विज्ञानम्, श्रमूर्त्तत्वात्। मूर्ता एव हि दर्पणाद्यः मूर्त्तमुखादिप्रतिविम्बधारिणा दृष्टाः, नामूर्त्ते मूर्त्तप्रतिविम्बधारिणा दृष्टाः, नामूर्त्ते मूर्त्तप्रतिविम्बधत्, श्रमूर्ते च ज्ञानम्, मूर्त्तिधर्माभावात्। न हि ज्ञानेऽथींऽस्ति तदात्मको वा येन तस्मिन् प्रतिभासमाने प्रतिभासेत शब्द- वत्। ततः तद्यवसायो न स्यात्। कथमेतदविद्यमानं त्रितयं ज्ञानप्रामाण्यं प्रस्थुपकारकं स्यात् श्रलच्चण्वेन !"—ल्ह्यीय० स्वो० का० ५८।

१ ''स्वहेतुजनितोऽप्यर्थः परिच्छेद्यः स्वतो यथा । तथा ज्ञानं स्वहेत्ःथं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥''-स्वचीय०का० ५६ ।

### १८. सन्निकर्ष--

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि नैयायिक और वैशेषिक सिक्निकर्ष-को प्रत्यच्चका स्वरूप मानते हैं। पर वह निर्दोष नहीं है। प्रथम तो, वह अज्ञानरूप है और इसलिये वह अज्ञाननिवृत्तिरूप प्रमितिके प्रति करण— प्रमाण ही नहीं वन सकता है तब वह प्रत्यच्चका स्वरूप कैसे हो सकता है १ दूसरे, सिक्चिक्षको प्रत्यच्चका लच्चण माननेमें अञ्चाप्ति नामका दोष आता है; क्योंकि चच्चुरिन्द्रिय बिना सिक्चिषके ही रूपादिकका ज्ञान कराती है। यहाँ यह कहना भी ठीक नहीं है कि चच्चुरिन्द्रिय अर्थको प्राप्त करके रूपज्ञान कराती है। कारण, चच्चुरिन्द्रिय दूर स्थित होकर ही पदार्थज्ञान कराती हुई प्रत्यच्चादि प्रमाणोंसे प्रतीत होती है। तीसरे, आप्तमें प्रत्यच-ज्ञानके अभावका प्रसङ्ग आता है, क्योंकि आप्तके इन्द्रिय या इन्द्रियार्थ-सिक्चक्षपूर्वक ज्ञान नहीं होता। अन्यथा सर्वज्ञता नहीं वन सकती है। कारण,स्च्मादि पदार्थोमें इन्द्रियार्थसन्निक्ष सम्भव नहीं है। अतः सन्नि-कृष अव्यास होने तथा अज्ञानात्मक होनेसे प्रत्यच्चका लच्चण नहीं हो सकता है।

## ११. सांव्यवहारिक प्रत्यच् —

इन्द्रिय श्रीर श्रनिन्द्रिय जन्य ज्ञानको सांव्यहारिक प्रत्यत्त् माना गया है। श्रांव्यवहारिक उसे इसलिये कहते हैं कि लोकमें दूसरे दर्शनकार इन्द्रिय श्रीर मन मापेत्र ज्ञानको प्रत्यत्त कहते हैं। वास्तवमें तो जो ज्ञान परिनरपेत्र एवं श्रात्ममात्र सापेत्र तथा पूर्ण निर्मल है वही ज्ञान प्रत्यत्त है। श्रतः लोकव्यवहारको समन्वय करनेको दृष्टिमे श्रद्धानन्य ज्ञानको भी प्रत्यत्त कहनेमें कोई श्रनीचित्य नहीं है। सिद्धान्तको भाषामें तो उसे

१ सर्वार्थिस्ट १-१२। तथा न्यायविनश्चय का० १६७। २ ''सांव्यवहारिकं इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यस्य भु''—सघीटस्वो०का० ४।

परोत्त ही कहा गया है। जैनदर्शनमें सांज्यवहारिक प्रत्यत्तके जो मितिशान-रूप है, भेद ख्रीर प्रभेद सब मिलाकर ३३६ बताये गए हैं। जिन्हें एक नक्रोके द्वारा पहले बता दिया गया है।

#### १२. मुख्य प्रत्यक्ष-

दार्शनिक जगतमें प्रायः सभीने एक ऐसे प्रत्यस्तको स्वीकार किया है, जो लौकिक प्रत्यत्त्तसे भिन्न है श्रीर जिसे श्रलौकिक प्रत्यत्त , योगि-प्रत्यत्त<sup>२</sup> या योगिज्ञानके नामसे कहा गया है। यद्यपि किसी किसीने इस प्रत्यत्वमें मनकी अपेता भी वर्णित की है तथापि योगजधर्मका प्रामुख्य होनेके कारण उसे अलौकिक ही कहा गया है। कुछ भी हो, यह अवश्य है कि अगतमामें एक अतीन्द्रिय ज्ञान भी सम्भव है। जैनदर्शनमें ऐसे ही श्रात्ममात्र सापेच् साज्ञात्मक श्रतीन्द्रिय ज्ञानको मुख्य प्रत्यक्त या पारमार्थिक प्रत्यक्त माना गया है स्त्रौर जिस प्रकार दूसरे दर्शनों अलौकिक प्रत्यत्तके भी परचित्तज्ञान, तारक, कैवल्य या युक्त, युञ्जान आदिरूपसे मेद पाये जाते हैं उसी प्रकार जैनदर्शनमें भी विकल, सकल श्रथवा श्रवधि, मनःवर्षय श्रीर केवलज्ञान रूपसे मुख्यप्रत्यद्धके भी मेद वर्णित किये गये हैं। विशेष यह कि नैय यिक श्रीर वैशेषिक प्रत्यक्तज्ञानको स्रतीन्द्रिय मानकर भी उसका स्रस्तित्व केवल नित्य-शानाधिकरण ईश्वरमें ही बतलाते हैं। पर जैनदर्शन प्रत्येक श्रात्मामें उसका सम्भव प्रतिपादन करता है और उसे विशिष्ट आत्मशुद्धिसे पैदा होनेवाला बतलाता है। आ० धर्मभूषणने भी अनेक युक्तियोंके साथ ऐसे ज्ञानका उपपादन एवं समर्थन किया है।

## १२. सर्वज्ञता—

भारतीय दर्शनशास्त्रोमें सर्वज्ञतापर बहुत ही व्यापक श्रौर विस्तृत

१ "एवं प्रत्यत्तं लौकिकालौकिकमेदेन द्विविधम्।"-सिद्धान्तमु०५० ४७।

२ "भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तवं योगिप्रत्यज्ञम्।"-न्यायविन्दु १० २०।

विचार किया गया है। चार्वाक श्रौर मीमांसक ये दो ही दर्शन ऐसे हैं जी सर्वज्ञताका निषेध करते हैं। रोष सभी न्याय-वैशेषिक, योग-सांख्य, वेदान्त, बौद्ध श्रीर जैन दर्शन सर्वज्ञताका स्पष्ट विधान करते हैं। चार्वाक इन्द्रियगोचर भौतिक पदार्थोंका ही श्रास्तित्व स्वीकार करते हैं, उनके मतमें परलोक, पुरायपाप ग्रादि श्रतीन्द्रिय पदार्थ नहीं हैं। भूतचैतन्यके त्रलावा कोई नित्य त्रातीन्द्रिय त्रातमा भी नहीं है। त्रातः चार्वाक दर्शन-में ऋतीन्द्रियार्थद्शीं सर्वज्ञ ऋात्माका सम्भव नहीं है। मीमांसक परलोक, पुरय-पाप, नित्य स्नात्मा स्नादि स्रतीन्द्रिय पदार्थोंको मानते स्रवश्य हैं पर उनका कहना है कि धर्माधर्मादि ऋतीन्द्रिय पदार्थौंका ज्ञान वेदके द्वारा ही हो सकता है । पुरुष तो रागादिदोषोंसे युक्त हैं । चूँकि रागादिदोष स्वाभाविक हैं श्रीर इसलिये वे श्रात्मासे कभी भी नहीं छुट सकते हैं। श्रतएव रागादिदोषोंके सर्वदा बने रहनेके कारण प्रत्यक्तसे धर्माधर्मादि श्रतीन्द्रिय पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान होना सर्वथा श्रसम्भव है । न्याय-देशेषिक **ईश्वरमें** सर्वज्ञत्व माननेके श्रतिरिक्त दूसरे योगी श्रात्माश्रोंमें भी स्वी-कार करते हैं रे । परन्तु उनका वह सर्वज्ञत्व मोज्ञ-प्राप्तिके बाद नष्ट होजाता है। क्योंकि वह योमजन्य होनेसे ऋनित्य है। हाँ, ईश्वरका सर्वज्ञत्व नित्य एवं शाश्वत है। प्रायः यही मान्यता सांख्य, योग श्रौर वेदान्तकी है। इतनी विशेषता है कि वे श्रातमामें सर्वज्ञत्व न मानकर बुद्धितत्त्वमें ही सर्वज्ञत्व मानते हैं जो मुक्त श्रवस्थामें ख्रूट जाता है।

१ "चोदना हि भृतं भवन्तं भविष्यन्तं सूद्मं व्यवहितं विष्रकृष्टमित्येवं जातीयकमर्थमवगर्मायतुमलम् , न्यान्यत् किञ्चनेन्द्रियम् ।"—शावरभा० १-१-२ । २ "त्र्रस्मद्विशिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुग्रहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमागुवायुमनस्सु तत्समवेतगुग्पकर्मन्सामान्यविशेषेषु समवाये चावितयं स्वरूपदर्शनमुत्पद्यते । वियुक्तानां पुनः ।"—प्रशस्तपा० भा० पृ० १८७ ।

मीमांसक दर्शन कहाँ केवल धर्मज्ञताका निषेध करता है श्रीर सर्वज्ञताके माननेमें इष्टापत्ति प्रकट करता है वहाँ बौद्धदर्शनमें सर्वज्ञताको श्रनुपयोगी बतलाकर धर्मज्ञताको प्रश्रय दिया गया है। यद्यपि शान्तरिच्ति प्रभृति बौद्ध तार्किकोंने सर्वज्ञताका भी साधन किया है। पर वह गौण है । मुख्यतया बौद्धदर्शन धर्मज्ञवादी ही प्रतीत होता है।

जैनदर्शनमें श्रागमग्रन्थों श्रीर तर्कग्रन्थोंमें सर्वत्र धर्मज्ञ श्रीर सर्वत्र दोनोंका ही प्रारम्भसे प्रतिपादन एवं प्रवल समर्थन किया गया है। षट्खरागमस्त्रोंमें सर्वज्ञत्व श्रीर धर्मज्ञत्वका स्पष्टतः समर्थन मिलता है। श्रा० कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमें विस्तृतरूपसे सर्वज्ञताकी सिद्धि की है। उत्तरवर्ती समन्तभद्र, सिद्धसेन, श्रक्लङ्क, हरिभद्र, विद्यानन्द प्रमृति जैन तार्किकोंने धर्मज्ञत्वको सर्वज्ञत्वके भीतर ही गर्भित करके सर्वज्ञत्वपर महत्वपूर्ण प्रकरण लिखे हैं। समन्तभद्रकी श्राप्तमीमांसाको तो श्रक्कलङ्कदेवने 'सर्वज्ञविशेषपरीचा' कहा है। कुळु भी हो, सर्वज्ञताके

१ "धर्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवलोऽत्रोपयुज्यते । सर्वमन्यद्विज्ञानंस्तु पुरुषः केन वार्यते ॥"—तत्त्वसं० का० ३१२८ । तत्त्वसंग्रहमें यह श्लोक कुमारिलके नामसे उद्धृत हुन्ना है । २ "तस्मादनुष्ठानगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम् । कीटसंख्यापरिज्ञाने तस्य नः कोपयुज्यते ॥ हेयोपादेयतत्त्त्तस्य साम्युपायस्य वेदकः । यः प्रमाण्णमसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ॥"—प्रमाण्णवा० २-३१,३२ । ३ "स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिहेतुज्ञोऽस्तीति गम्यते । साचान्न केवलं किन्तु सर्वज्ञोऽपि प्रतीयते ।"—तत्त्वसं० का० ३३०६ । ४ "मुख्यं हि तावत् स्वर्गमोत्त्तसम्प्रापकहेतुज्ञत्वसाधनं मगवतोऽस्माभिः कियते । यत्पुनः त्रशोषार्थपरिज्ञातृत्वसाधनमस्य तत् प्रासङ्गिकम् ॥"—तत्त्वसं० पं० पृ० ८६३ । ५ "सव्वलोए सव्वजीवे सव्वमागे सव्वं समं जाण्यदि पस्सिदः ""—षट्खं०पयिहन्नसणु० स० ७८ । ६ देखो, प्रवचनस्य सामीमांसा । ७ देखो, श्रष्टश्च० का० ११४ ।

सम्बन्धमें जितना अधिक चिन्तन जैनदर्शनने किया है श्रीर भारतीयदर्शन नशास्त्रको तत्सम्बन्धी विपुल साहित्यसे समृद्ध बनाया है उतना श्रन्य दूसरे दर्शनने शायद ही किया हो।

श्रकता इदेवने वर्ष सर्व स्वक साधनमें श्रनेक युक्तियों के साय एक युक्ति कहे मार्कें की कही है वह यह कि सर्व कके सन्दावमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है इसिलिये उसका श्रास्तित्व होना ही चाहिये। उन्होंने, जो भी बाधक हो सकते हैं उन सबका सुन्दर दक्क निराकरण भी किया है। एक दूसरी महत्वपूर्ण युक्ति उन्होंने यह दी है कि 'श्रात्मा 'श'—शाता है श्रीर उसके ज्ञानस्वभावको दकनेवाले श्रावरण दूर होते हैं। श्रतः श्रावरणोंके विच्छित्र हो जानेपर जस्वभाव श्रात्माके लिये फिर ज्ञेय—जानने योग्य क्या रह जाता है श्रीर त्रात्मा किया है। श्रा श्रावरणोंके विच्छित्र हो जानेपर जस्वभाव श्रात्माके लिये फिर ज्ञेय—जानने योग्य क्या रह जाता है श्रीर त्रात्मों श्रावरणोंका होना श्रवश्यम्भावी है श्र हिन्द्रयाँ श्रीर मन सकलार्थपरिज्ञानमें साधक न होकर बाधक है वे वहाँ नहीं हैं श्रीर श्रावरणोंका पूर्णतः श्राभाव है वहाँ किकालिक श्रीर त्रिलोकवर्ती यावत् पदार्थोंका साद्यात् ज्ञान होनेमें कोई बाधा नहीं है। वीरसेनस्वामी श्रीर श्राचार्य विद्यानन्दने भी इसी श्राश्यके एक महत्वपूर्ण श्लोकको उद्घृत करके जस्वभाव श्रात्मामें सर्वज्ञताका उपपादन किया है जो वस्तुतः श्रकेला ही सर्वज्ञताको सिद्ध करनेमें समर्थ एवं पर्याप्त है। इस तरह हम देखते हैं कि जैनपरप्परामें

१ देखो, ऋष्टश॰ का॰ ३।

२ "ज्ञस्यावरण्विच्छेदे ज्ञेयं किमवशिष्यते।

श्रप्राप्यकारिण्स्तस्मात् सर्वार्थावलोकनम् ॥"—न्यायवि॰ का॰ ४६५ । तथा देखो, का॰ ३६१, ३६२ । ३ देखो, जयभवला प्र॰ मा॰ पृ॰ ६६ । ४ देखो, श्रष्टस॰ पृ॰ ५० ।

भ "ज्ञो जेये कथमज्ञः स्यादसति प्रतिबन्धने । दाह्ये ऽग्निद्दिहको न स्यादसति प्रतिबन्धने ॥"

मुख्य श्रीर निरुपाधिक एवं निरविध सर्वेशता मानी गई है। वह सांख्य-योगादिकी तरह जीवन्मुक श्रवस्था तक ही सांमित नहीं रहती, मुक्त श्रवस्था-में भी श्रानन्तकाल तक बनी रहती है। क्योंकि ज्ञान श्रात्माका मूलभूत निजी स्वभाव है श्रीर सर्वञ्चता श्रावरणाभावमें उसीका विकसित पूर्णक्य है। इतर-दर्शनोंकी तरह वह न तो मात्र श्रात्ममनःसयोगादि जन्य है श्रीर न योगः जविभूति ही है। श्रा॰धर्मभूषण्ने स्वामी समन्तभद्रकी सरिण्से सर्वञ्चताका साधन किया है श्रीर उन्होंकी सर्वञ्चतसाधिका कारिकाश्रोंका स्फुट विवरण किया है। प्रथम तो सामान्यसर्वज्ञका समर्थन किया है। पीछे 'निदोंषत्व' हेतुके द्वारा श्ररहन्त जिनको ही सर्वञ्च सिद्ध किया है।

## १४. परोच्च-

जैनदर्शनमें प्रमाणका दूसरा भेद परो है। यद्यपि बौद्धोंने परो इ शब्दका प्रयोग अनुमानके विषयभूत अर्थमें किया है। क्योंकि उन्होंने दो प्रकारका अर्थ माना है—१ प्रत्यत्त और २ परो त्व। प्रत्यत्त तो सालाकियमाण है और परो त्व उससे भिन्न है तथापि जैनपरम्परामें परो त्वं शब्दका प्रयोग प्राचीन समयसे परापे त्व ज्ञानमें ही होता चला आ रहा है। दूसरे, प्रत्यत्तता और परो त्वता वस्तुतः ज्ञानिष्ठ धर्म है। ज्ञानको प्रत्यत्त एवं परो त्वं होनेसे अर्थ भी उपचारसे प्रत्यत्त और परो त्व कहा जाता है। यह अवश्य है कि जैन दर्शनके इस 'परो त्वं शब्दका व्यवहार और उसकी परिभाषा दूसरों को कुछ विल त्वण् सी मालूम होगी परन्त

१ "द्विविषो ह्यर्थः प्रत्यक्तः परोक्षश्च । तत्र प्रत्यक्तविषयः साक्षात्क्रिय-माणः प्रत्यक्तः । परोक्षः पुनरसाक्षात्परिश्किष्ठयमानोऽनुमेयत्वादनुमान-विषयः ।"—प्रमाणपण् पृण् ६५ । न्यायवाण् तात्पण् पृण् १५८ । २ "जं परदो विषणाणं तं तु परोक्ष्व क्ति मणिदमत्येसु । बदि केवतेषा णादं हवदि हि जीवेण पश्चक्तं ॥"—प्रवचनसाण् गाण् ५८ ।

वह इतनी सुनिश्चित श्रीर वस्तुस्पर्शी है कि राज्यको तोड़े मरोड़े बिना ही सहजमें श्रार्थिक बोध होजाता है। परोक्तको जैनदर्शनसम्मत परिभाषा विलक्षण इसिल्ये मालूम होगी कि लोकमें इन्द्रियव्यापार रहित ज्ञानको परोक्ष कहा गया है। जर्बाक जैनदर्शनमें इन्द्रियादि परकी श्रापेक्षासे होनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहा है। जर्बाक जैनदर्शनमें इन्द्रियादि परकी श्रापेक्षासे होनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहा है। वास्तवमें 'परोक्ष' राज्यसे भी यही श्रार्थ ध्वनित होता है। इस परिभाषाको ही केन्द्र बनाकर श्राकलङ्कदेवने परोक्षकी एक दूसरी परिभाषा रची है। उन्होंने श्राविशद ज्ञानको परोक्ष कहा है । जान पड़ता है कि श्राकलङ्कदेवका यह प्रयत्न सिद्धान्तमतका लोकके साथ समन्यय करनेकी दृष्टिसे हुआ है। बादमें तो श्राकलङ्कदेवकृत यह परोक्ष-लक्षण जनपरम्परामें इतना प्रतिष्ठित हुआ है कि उत्तरवर्ती सभी जैन तार्किकोने उसे ही श्रापना है। यद्यपि सबकी दृष्टि परोक्षको परापेक्ष माननेकी ही रही है।

श्रा. कुन्दकुन्दने परोत्तका लत्त्रण तो कर दिया था, परन्तु उसके मेदोंका काई निर्देश नहीं किया था। उनके पश्चाद्वर्ती श्रा॰ उमास्वातिने परोत्तकं भेदोंकां भी स्पष्टतया स्चित कर दिया श्रौर मितज्ञान तथा श्रुत-ज्ञान ये दो भेद बतलाये। मितज्ञानके भी मित, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता श्रौर श्राभिनिबोध ये पर्याय नाम कहे। चूँकि मित मितज्ञान सामान्यरूप है। श्रुतः मितज्ञानके चार भेद हैं। इनमें श्रुतको श्रौर मिला देनेपर परोत्तके फलतः उन्होंने पाँच भी भेद स्चित कर दिये श्रौर पूज्यपादने उपमानादिक के प्रमाणान्तरत्वका निराकरण करते हुए उन्हें परोत्तमें ही अन्तर्भाव हो जानेका संकेत कर दिया। लेकिन परोत्तके पाँच भेदोंकी सिलसिलेवार

१ देखो, सर्वार्थसि० १-१२। २ सर्वार्थसि० १-११। ३ "ज्ञान-स्यैव विशदिनमीसिनः प्रत्यक्त्वम्, इतरस्य परोक्ता।"—लघीय० स्वो० का० ३।४ परीक्षामु० २-१, प्रमाणपरी० प्र० ६६।५ प्रवचन-सा० १-५८।

व्यवस्था सर्वप्रथम श्रकलङ्कदेवने की है। इसके बाद माणिक्यनिंद श्रादिन्ते परोत्तके पाँच ही भेद वर्षित किये हैं। हाँ, श्राचार्य वादिराजने श्रवश्य परोत्तके श्रनुमान श्रीर श्रागम ये दो भेद बतलाये हैं। वर इन दो भेदोंकी परम्परा उन्हीं तक सीमित रही है, श्रामे नहीं चली, क्योंकि उत्तरकालीन किसी भी प्रन्थकारने उसे नहीं श्रपनाया। कुछ भी हो, स्मृति, प्रत्यभिनान, तर्क, श्रनुमान श्रीर श्रागम इन्हें सभीने निर्विवाद परोत्त-प्रमाख स्वीकार किया है। श्राभनव धर्मभूषणने भी इन्हीं पाँच भेदोंका कथन किया है।

## १४. स्मृति—

यद्यपि अनुभूतार्थिविषयक ज्ञानके रूपमें स्मृतिको सभी दर्शनोंने स्वी-कार किया है। पर जैनदर्शनके सिवाय उसे प्रमाण कोई नहीं मानते हैं। साधारणतया सबका कहना यही है कि स्मृति अनुभवके द्वारा ग्रहीत विषयमें ही प्रवृत्त होती है, इसलिये ग्रहीतग्राही होनेसे वह प्रमाण नहीं है । न्याय-वैशेषिक, मीमांसक श्रीर बौद्ध सबका प्रायः यही श्रमिप्राय है। जैनदार्शनिकोंका कहना है कि प्रामाण्यमें प्रयोजक श्रविसंवाद है। जिस प्रकार प्रत्यत्तसे जाने हुए श्रथमें विसंवाद न होनेसे वह प्रमाण माना जाता है उसी प्रकार स्मृतिसे जाने हुए श्रथमें भी कोई विसंवाद नहीं होता श्रीर जहाँ होता है वह स्मृत्यामात है । अतः स्मृति प्रमाण ही होना

१ लघीय॰ का १० श्रीर प्रमाणसं० का २। २ "तच (परोह्तं) द्विविधमनुमानमागमश्चेति। श्रनुमानमि द्विविधं गौणमुख्यविकल्पात्। तत्र गौणमनुमानं त्रिविधम्, स्मरणम्, प्रत्यभिज्ञा, तर्कश्चे ति """ "म्प्रमाणानि० पृ॰ ३३। ३ "सर्वे प्रमाणादयोऽनिधगतमर्थं समान्यतः प्रकारतो वाऽधिगमयन्ति, स्मृतिः पुनर्न पूर्वानुभवमर्यादामतिकामित, तद्विषया तदून-विषया वा, न तु तदिधकविषया, सोऽयं वृत्यन्तराद्विशेषः स्मृतेरिति विमृ-श्चितं। "—तस्ववैशा० १-११। ४ देखो, प्रमाणपरीक्षा पृ० ६६।

नाहिए। दूसरे, विस्मरणादिरूप समारोपका वह व्यच्छेद करती है इसलिये भी वह प्रमाण है। तीसरे, श्रानुभव तो वर्त्तमान अर्थको ही विषय करता है श्रीर स्मृति श्रातीत अर्थको विषय करती है। श्रातः स्मृति कथंचिद् श्राग्रहीतद्याही होनेसे प्रमाण ही है।

#### १६. प्रत्यभिज्ञान-

पूर्वोत्तरिवर्य्तवर्ती वस्तुको विषय करनेवाले प्रत्ययको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यवमर्श, संज्ञा श्रीर प्रत्यभिज्ञा ये उसीके पर्यायनाम हैं। बौद्ध चूँकि ल्रिणकवादी हैं इसिलये वे उसे प्रमाण नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि पूर्व श्रीर उत्तर श्रवस्थाश्रामें रहनेवाला जब कोई एकत्व है नहीं तब उसको विषय करनेवाला एक ज्ञान कसे हो सकता है? श्रतः 'यह वही हैं' यह ज्ञान साहर्यविषयक है। श्रथवा प्रत्यत्त श्रीर स्मरणरूप दो ज्ञानोंका समुख्य हैं। 'यह' श्रंशको विषय करनेवाला ज्ञान तो प्रत्यत्त है श्रीर 'वह' श्रंशको ग्रहण करनेवाला ज्ञान स्मरण है, इस तरह वे दो ज्ञान हैं। श्रतएव यदि एकत्वविषयक ज्ञान हो भी तो वह भ्रान्त है— श्रप्रमाण है। इसके विपरीत न्याय-वैशेषिक श्रीर मीमांसक जो कि स्थिर-वादी हैं, एकत्व विषयक ज्ञानको प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रमाण तो मानते हैं। पर वे उस ज्ञानको स्वतंत्र प्रमाण न मानकर प्रत्यत्त प्रमाण स्वीकार करते हैं। जैनदर्शनका मन्तव्य हैं कि प्रत्यभिज्ञान न तो बौद्धोंको तरह श्रप्रमाण

१ "नन् च तदेवेत्यतीतप्रतिभासस्य स्मरण्रूष्यत्वात् , इद्मिति संवे॰ दनस्य प्रत्यव्यक्षात्वात् संवेदनिद्वतयमेवैतत् तादशमेवेदमिति स्मरण्प्रत्यक्षः संवेदनिद्वतयवत् । ततो नैक्शानं प्रत्यभिज्ञाक्यं प्रतिपद्यमानं सम्भवति ।"— प्रमाण्प॰ पृ॰ ६६ । २ देखा, न्यायदी० पृ० ५८ का फुटनोट । ३ "स्मर्ख्यत्यक्षजन्यस्य पूर्वोत्तरिवर्क्तवर्षेकद्रव्यविषयस्य प्रत्यभिज्ञानस्यकस्य सुप्रतीतत्वात् । न दि तदिति स्मरणं तथाविषद्वव्यव्यवसायात्मकं तस्यातीत-

है श्रीर न न्याय-वैशेषिक श्रादिकी तरह प्रत्यक्त प्रमाण ही है। किन्तु वह प्रत्यन्न स्त्रौर स्मरणके स्त्रनन्तर उत्पन्न होनेवाला स्त्रौर पूर्व तथा उत्तर पर्यायोंमें रहनेवाले वास्तविक एकत्व, सादृश्य स्त्रादिको विषय करनेवाला स्वतन्त्र हो परोज्ञ-प्रमार्खावशेष है। प्रत्यज्ञ तो मात्र वर्त्तमान पर्यायको ही विषय करता है श्रीर स्मरण श्रातीत पर्यायको ग्रहण करता है। श्रातः उभयपर्यायवर्ती एकत्वादिकको जाननेवाला संकलनात्मक ( जोडरूप ) अत्यभिज्ञान नामका जुदा ही प्रमाण है। यदि पूर्वोत्तरपर्यायव्यापी एकत्वका श्चपलाप किया जावेगा तो कहीं भी एकत्वका प्रत्यय न होनेसे एक सन्तानकी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। स्रतः प्रत्यभिज्ञानका विषय एकः त्वादिक वास्तविक होनेसे वह प्रमाण ही है-श्रप्रमाण नहीं। स्त्रौर विगद प्रतिभास न होनेसे उसे प्रत्यच् प्रमाण भी नहीं कहा जासकता है। किन्तु ग्रस्यष्ट प्रतीति होनेसे वह परोन्न प्रमाणका प्रत्यभिज्ञान नामक मेद-विशेष है। इसके एकलप्रत्यभिज्ञान, सादृश्यप्रत्यभिज्ञान, वैसादृश्यप्रत्य-भिज्ञान आदि अनेक भेद जैनदर्शनमें माने गये हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि स्त्राचार्य विद्यानन्दने पत्यभिज्ञानके एकत्वप्रत्यभिज्ञान श्लीर सादृश्यप्रत्यभिज्ञान ये दो ही भेद बतलाये हैं। लेकिन दूसरे सभी जैनतार्किकोंने उल्लिखित अनेक-दोसे अधिक भेद गिनाये हैं। इसे एक मान्यताभेद ही कहा जासकता है। धर्मभूषण्ने एकत्व, साहश्य श्रौर वैसादश्य विषयक तीन प्रत्यभिज्ञानोंको उदाहरणद्वारा कण्ठोक कहा है

विवर्त्तमात्रगोचरत्वात् । नापीदमिति संवेदनं तस्य वर्तमानविवर्त्तमात्रविषय-त्वात् । ताभ्यामुपजन्यं तु संकलनज्ञानं तदनुवादपुरस्सरं द्रव्यं प्रत्यवमृशत् ततोऽन्यदेव प्रत्यभिज्ञानमेकत्वविषयं तदपह्नवे काचिदेकान्वयाव्यवस्थानात् सन्तानैकत्वसिद्धिरपि न स्यात् ।"—प्रमागापट पृ॰ ६६, ७० ।

१ देखो,तत्त्वार्थऋो० ए० १९०, ऋष्टस० ए० २७६, प्रमाणपरी० ए० ६९ ।

श्रीर यथाप्रतीति श्रन्य प्रत्यभिज्ञानोंको भी स्वयं जाननेकी स्वना की है। इससे यह मालूम होता है कि प्रत्यभिज्ञानोंकी दो वा तीन श्रादि कोई निश्चित संख्या नहीं है। श्रकलक्कदेव , माखिक्यनन्दि श्रीर लघु श्रनन्तवीयंने अप्रत्यभिज्ञानके बहुभेदोंकी श्रोर स्पष्टतया संकेत भी किया है। इस उपर्युक्त विवेचनसे यही फलित होता है कि दर्शन श्रीर स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले जितने भी संकलनात्मक ज्ञान हों वे सब प्रत्यभिज्ञान प्रमाण समक्ता चाहिए। भले ही वे एकसे श्रिषक क्यों न हों, उन सबका प्रत्यभिज्ञानमें ही श्रन्तर्भाव हो जाता है। यही कारण है कि नैयाबिक जिस साहश्य-विषयक ज्ञानको उपमान नामका श्रलग प्रमाण मानता है वह जैनदर्शनमें साहश्यप्रत्यभिज्ञान है। उपमानको पृथक् प्रमाण माननेकी हालतमें वैसाहश्य, प्रतियोगित्व, दूरत्व श्रादि विषयक ज्ञानोंको भी उसे पृथक् प्रमाण माननेका श्रापादन किया गया है । परन्तु जैनदर्शनमें इन सबको संकलनात्मक होनेसे प्रत्यभिज्ञानमें ही श्रन्तर्भाव कर लिया है।

१७. तर्क—

सामान्यतया विचारविशेषका नाम तर्क है। उसे चिन्ता, ऊहा,ऊहापोह श्रादि भी कहते हैं। इसे प्रायः सभी दर्शनकारोंने माना है। न्यायदर्शनमें वह एक पदार्थान्तररूपसे स्वीकृत किया गया है। तर्कके प्रामाएय श्रीर श्रप्रा-माएयके सम्बन्धमें न्यायदर्शनका श्रिमिमत है कि तर्क न तो प्रमाएचतु-

प्रमितोऽर्थः प्रमाणानां बहुमेदः प्रसज्यते।"—न्यायविष्का॰ ४७२। तथा का॰ १६,२०। ५ देखो, न्यायसूत्र १-१-१। ६ "तर्को न प्रमाणसंप्रहीतो न प्रमाणान्तरमपरिच्छेदकत्वात् "प्रमाणविषयविभागानु

१ देखो, लघीय० का २१ । २ परीचामु० ३-५-१० ।

३ प्रमेयर० ३-१०।

अपमानं प्रसिद्धार्थसाधम्यात् साध्यसाधनम् ।
 यदि किञ्चिद्धिरेषिण् प्रमाणान्तरमिष्यते ॥

ष्ट्रयके अन्तर्गत कोई प्रमाण है स्त्रीर न प्रमाणान्तर है क्योंकि वह अपिरच्छेदक है। किन्तु परिच्छेदक प्रमाणोंके विषयका विभाजक—युक्तायुक्त
विचारक होनेसे उनका यह अनुप्राहक—सहकारी है। तात्पर्य यह कि
प्रमाणसे जाना हुआ पदार्थ तर्कके द्वारा पुष्ट होता है। प्रमाण जहाँ
पदार्थोंको जानते हैं वहाँ तर्क उनका पोषण करके उनकी प्रमाणताके स्थितीकारणमें सहायता पहुँचाता है। हम देखते हैं कि न्यायदर्शनमें तर्कको प्रारम्भमें सभी प्रमाणोंके सहायकरूपसे माना गया है। किन्तु
पीछे उदयनाचार्य , वर्द्धमानोपाध्याय आधाद पिछले नैयायिकोंने विशेषतः
अनुमान प्रमाणमें ही व्यभिचारशङ्काके निवर्त्तक स्त्रीर परम्परया व्याप्ति-

प्रमाणानामनुग्राहकः । यः प्रमाणानां विषयत्तं विभजते । कः पुनर्विभागः? युक्तायुक्तविचारः । इदं युक्तमिद्मयुक्तिमिति । यत्तत्र युक्तं भवति तदनु- जानाति नत्ववधारयति । स्त्रनवधारणात् प्रमाणान्तरं न भवति ।"— न्यायवा । १७ १७ ।

१ "तर्कः प्रमाणसहायो न प्रमाणिमिति प्रत्यन्निसद्धत्वात्।"—न्याय-वा० ता०परिशु०१० ३२७। "तथापि तर्कस्यारोपिताव्यवस्थितसत्त्वौपाधि-कसत्त्वविषयत्वेनानिश्चायकतया प्रमारूपत्याभावात्। तथा च संशयात्प्र-च्युतो निर्णयं चाप्राप्तः तर्क इत्यादुः ऋन्यत्राचार्याः। संशयो हि दोला-यितानेककोटिकः। तर्कस्तु नियतां कोटिमालम्ब्यते।"—तात्पर्यपरिशु० १० ३२६। २ "ऋनिममतकोटाविनिष्टप्रसंगेनानियतकोटिसशयादिनिवृत्ति-रूपोऽनुमितिविषयविभागस्तर्केण् क्रियते।"—तात्पर्यपरिशु० १० ३२५। "तर्कः शङ्काविधमंतः। "यावदाशङ्कं तर्कप्रवृत्तेः। तेन हि वर्त्तमाने-नोपाधिकोटौ तदायत्तव्यभिचारकोटौ वाऽनिष्टमुपनयतेच्छा विच्छिद्यते। विच्छित्रवित्ति।"—न्यायकुसु० ३-७। ३ "तर्कसहकृतभूयोदर्शनजसंस्कारसचिव-प्रमाणेन व्याप्तिर्यक्षते।"—न्यायकुसु० प्रकाश० ३-७। प्राहकरूपसे तर्कको स्वीकार किया है। तथा व्याप्तिमें ही तर्कका उपयोग बतलाया है। विश्वनाथ पञ्चाननका कहना है कि हेतुमें अप्रयोजक-त्वादिको शङ्काकी निर्वृत्तिके लिये तर्क अपेव्तित होता है। जहाँ हेतुमें अप्रयोजकत्वादिको शङ्का नहीं होती है वहाँ तर्क अपेव्तित भी नहीं होता है। तर्कसंग्रहकार अन्नम्भट्टने तो तर्कको अयथार्थानुभव (अप्रमाण) ही बतलाया है। इस तरह न्यायदर्शनमें तर्ककी मान्यता अनेक तरह की है पर उसे प्रमाणरूपमें किसीने भी स्वीकार नहीं किया। बौद्ध तर्कको व्याप्ति प्राहक मानते तो हैं पर उसे प्रत्यच्छमावी विकल्प कहकर अप्रमाण स्वीकार करते हैं। मीमांसक कहके नामसे तर्कको प्रमाण मानते हैं।

जैनतार्किक प्रारम्भसे ही तर्कके प्रामाण्यको स्वीकार करते हैं श्रीर उसे सकलदेशकाल व्यापी श्राविनाभावरूप व्याप्तिका प्राहक मानते श्राये हैं। व्याप्तिग्रहण न तो प्रत्यक्तसे हो सकता है; क्योंकि वह सम्बद्ध श्रीर वर्क्तमान श्रथंको ही ग्रहण करता है श्रीर व्याप्ति सर्वदेशकालके उपसंहार-पूर्वक होती है। श्रनुमानसे भी व्याप्तिका ग्रहण सम्भव नहीं है। कारण, प्रकृत श्रनुमानसे व्याप्तिका ग्रहण माननेपर श्रन्योन्याश्रय श्रीर श्रन्य श्रनुमानसे माननेपर श्रनवस्था दोप श्राता है। श्रतः व्याप्तिके ग्रहण करनेके लिये तर्कको प्रमाण मानना श्रावस्थक एवं श्रिनिवार्य है। धर्मन्भूषणने भी तर्कको प्रथक् प्रमाण सयुक्तिक सिद्ध किया है।

#### १८. अनुमान-

यद्यपि चार्वाकके सिवाय न्याय-वैशेषिक, साख्य, मीमांसक श्रीर बीद सभी दर्शनोंने श्रनुमानको प्रमाण माना है श्रीर उसके स्वार्थानुमान

१ "तत्र का व्याप्तिर्यत्र तकोंपयोगः। न तावत् स्वाभाविकत्वम् "।"
—न्यायकुस् प्रकाशः ३-७। २ देखो, न्यायसूत्रवृत्ति १-१-४०।
३ देखो, तर्कसं०ए० १५६। ४ "त्रिविषश्च ऊहः मंत्रसामसंस्कारविषयः।"
—शावरभा० ६-१-१।

तथा परार्थानुमान ये दो भेद भी प्राय: समीने स्वीकार किये हैं। पर लच्च एके विषयमें सबकी एकवाक्यता नहीं है। नैयायिक पाँचरूप हेतुसे अनुमेयके ज्ञानको अथवा अनुमितिकरण (लिइपरामर्श) को अनुमान मानते हैं। वैशेषिक , सांख्य अग्रीर बौद्ध निरूप लिइसे अनुमेयार्थज्ञानको अनुमान कहते हैं। मीमांसक (प्रभाकरके अनुगामी) नियतसम्बन्धेकदर्शनादि चतुष्ट्य कारणों (चतुर्ल व्हण लिइन) से साध्यज्ञानको अनुमान वर्णित करते हैं।

जैन दार्शनिक श्रविनाभावरूप एकलच्या साधनसे साध्यके ज्ञानको श्रनुमान प्रतिपादन करते हैं। वास्तवमें जिस हेतुका साध्यके साथ श्रविन नाभाव (विना—साध्यके श्रभावमें - श्र—साधनका न—भाव-होना) श्रर्थात् श्रन्यथानुपपत्ति निश्चित है उस साध्याविनाभावि हेतुसे जो साध्यका ज्ञान होता है वही श्रनुमान है। यदि हेतु साध्यके साथ श्रविनाभृत नहीं है

१ देखो,न्यायवार्त्तिक१-१-५ । २"लिङ्गदर्शनात् सञ्जायमानं लेङ्गिकम् । लिङ्गं पुनः — यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते तदमावं च नास्येव तिलिङ्गमनुमापकम् ॥ " " यदनुमेयेनाथंन देशिवशेषे कालिवशेषे वा सहचरितमनुमेयधर्मान्विते चान्यत्र सर्वरिमन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमनुमेयिवप्रतिते च सर्वरिमन् प्रमाणतो सदेव तदप्रसिद्धार्थस्यानुमापकं लिङ्गं भवतीति ।" — प्रशस्तपा० भा० पृ० १०० । ३ माठरपृ० का० ५ । ४ "अनुमानं लिङ्गादर्थदर्शनम् । लिङ्गं पुनिस्त्ररूपमुक्तम् । तस्माद्यनुमेन्येऽयं ज्ञानमुत्पद्यतेऽग्निरत्य ग्रानित्यः शब्दः इति वा तदनुमानम् ।" — न्यायप्र० पृ० ७ । ५ "ज्ञातसम्बन्धनियमस्यैकदेशस्य दर्शनात् । एक-देशान्तरे बुद्धिरनुमानमवाधिते ॥ " तस्मात्पूर्णमिदमनुमानकारणपरिग-पानम् — नियतसम्बन्धेकदेशदर्शनं सम्बन्धनियमस्मरणं चावाधकञ्चावा-धितिष्यत्वं चेति ।" — प्रकरणपिख्वि पृ० ६४,७६ ।

तो वह साध्यका अनुमापक नहीं हो सकता है और यदि साध्यका अवि-नामावी है तो नियमसे वह साध्यका ज्ञान करायेगा। अतएव जैन तार्किकोंने त्रिरूप या पञ्चरूप आदि लिक्क्से जनित ज्ञानको अनुमान न कह कर अविनामावी साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमानका लज्ञण कहा है । आचार्य धर्मभूषणने भी अनुमानका यही लज्ञण बतलाया है और उसका संयुक्तिक विशद व्याख्यान किया है।

#### १६. श्रवयवमान्यता---

परार्थानुमान प्रयोगके स्रवयवांके सम्बन्धमें उल्लेखयोग्य स्त्रीर मह-त्वकी चर्चा है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे जानने योग्य है। दार्शानक परम्परा-में सबसे पहिले गौतमने परार्थानुमान प्रयोगके पाँच स्रवयवोंका निर्देश किया है स्त्रीर प्रत्येकका स्पष्ट कथन किया है। वे स्रवयव ये हैं—१ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय स्त्रीर निगमन। उनके टीकाकार वाल्या-यनने नैयायिकोंकी दशावयवमान्यताका भी उल्लेख किया है। इससे कम या स्त्रीर स्त्रिक स्रवयवोंकी मान्यताका उन्होंने कोई संकेत नहीं किया। इससे मालूम होता है कि वाल्यायनके सामने सिर्फ दो मान्यताएँ थीं, एक पञ्चावयवकी, जो स्वयं सूत्रकारकी है स्त्रीर दूसरी दशावयवोंकी, जो दूसरे

१ "लिङ्गात्साध्याविनाभावाभिनिबोधैकलत्त्रणात् । लिङ्गिधीरनुमानं तत्फलं हानादिबुद्धयः ॥"—लघीय० का० १२। "साधनात् साध्य-विज्ञानमनुमानम् "॥"—न्यायवि० का० १७०। "साधनात्साध्यविज्ञान-मनुमानम्।"—परीज्ञामु० ३-१४। प्रमाणपरी० पृ० ७०।

२ "प्रतिज्ञाहेत्दाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः।" न्यायसूत्र १-१-३२ ३ "दशावयवानित्येके नैयायिका वाक्ये संचत्तते— जिज्ञासा संशयः शक्य-प्राप्तिः प्रयोजनं संशयव्युदास इति ।" न्यायवात्स्या अा १-१-३२।

किन्हीं नैयायिकोंकी है। आगे चलकर हमें उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें क्षिण्डन सहित तीन अवयवोंकी मान्यताका निर्देश मिलता है। यह मान्यता बीद्ध विद्वान् दिग्नागकी है। क्योंकि वात्स्यायनके बाद उद्योतकरके पहले दिग्नागने ही अधिकसे अधिक तीन अवयव स्वीकृत किये हैं। सांख्य विद्वान् माठर यदि दिग्नागके पूर्ववर्ती हैं तो तीन अवयवोंकी मान्यता माठरकी समक्ता चाहिए। वाचस्पति मिश्रने दो अवयव (हेतु और हृष्टान्त) की मान्यताका उल्लेख किया है और तीन अवयवनिषेषको तरह उसका निषेध किया है। यह द्वयवयवकी मान्यता बीद्ध तार्किक धर्मकीर्त्तिकी है, क्योंकि हेतुरूप एक अवयवके अतिगिक्त हेतु और हृष्टान्त दो अवयवोंको भी धर्मकीर्त्तिने ही स्वीकार किया है तथा दिग्नागसम्मत पत्त हेतु और हृष्टान्तमेंसे पत्त (प्रतिज्ञा) को निकाल दिया है। अतः वाचस्पति मिश्रने धर्मकीर्त्तिकी ही द्वयवयव मान्यताका उल्लेख किया है और उसे प्रतिज्ञाको माननेके लिए संकेत किया है। यद्यपि जैनविद्वान

१ "श्रपरे ज्यवयविमिति × × ज्यवयवमिष वाक्यं यथा न भवति तथी-पनयिनगमनयोरथीन्तरभायं वर्ण्यन्तो वद्यामः।"—न्यायवा० पृ० १०७, १०८। २ "पच्हेतुदृष्टान्तवचनैहिं प्राप्तिकानामप्रतीतोऽर्थः प्रतिपाद्यते इति × × एतान्येव त्रयोऽवयवा इत्युच्यन्ते।"—न्यायप्र० पृ० १,२। ३ "पच्छेतुदृष्टान्ता इति ज्यवयवम्।"—माठरवृ० का० ५। ४ "ज्यव-यवप्रहृणामुपलच्यार्थम्, द्वयवयवमपीत्यपि दृष्टव्यम् × × ज्यवयवमपी-त्यपिना द्वयवयवप्रतिषेध ममुच्चिनोति उपनयिनगमनयोरित्यत्र प्रतिज्ञाया श्रापीति दृष्टव्यम्।"—न्यायवा० तात्प० पृ० २६६, २६७। ५ "त्रथवा तत्येव साधनस्य यन्नाङ्गं प्रतिज्ञोपनयिनगमनादि । "।"—वादन्या० पृ० ६१। "तद्भावहेतुभावौ हि दृष्टान्ते तदवेदिनः। स्थाप्येते विदृषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः।"—प्रमाग्यवा० १-१२८।

नोंने भी दो अवयवोंको माना है पर उनकी मान्यता उपर्युक्त मान्यता-से भिन्न है। ऊपर की मान्यतामें तो हेतु श्रीर दृष्टान्त ये दो श्रवयव हैं श्रीर जैन विद्वानोंकी मान्यतामें प्रतिज्ञा श्रीर हेतु ये दो श्रवयव है। जैन तार्किकोंने प्रतिज्ञाका समर्थन श्रीर दृष्टान्तका 3 निराकरण किया है। तीन अययवोंकी मान्यता सांख्यों (माठर॰ का॰ ५) ग्रौर बौद्धांके ग्रलावा मीमांसकों (प्रकरणपं • पृ० =३ -=५) की भी है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि लघु श्रनन्तर्वार्य (प्रमेयर॰ ३-३६) श्रीर उनके श्रनुसर्ता हेमचन्द्र (प्रमाणमी० २-१-=) मीमांतकांकी चार श्रवयव मान्यताका भी उल्लेख करते हैं यदि इनका उल्लेख ठीक है तो कहना होगा कि चार श्रवयवींको माननेवाले भी कोई मीमांसक रहे हैं। इस तरह इम देखते हैं कि दशावयव<sup>४</sup> श्रीर पञ्चावयवकी मान्यता नैयायिकोंकी है। चार श्रीर तीन श्रवयवांकी मीमांसकों, तीन श्रवयवांकी सांख्यों, तीन, दो श्रौर एक श्रव-यवोंकी बौद्धों स्त्रोर दो स्रवयवोंकी मान्यता जैनोंकी है। वादिश्वसूरिने धर्मकीत्तिकी तरह विद्वान्के लिये अकेले हेनुका भी प्रयोग बतलाया है। पर श्चन्य सभी दिगम्बर स्त्रीर श्वेताम्बर विद्वानांने परार्थानुमानप्रयोगके कमसे कम दो अवयव अवश्य स्वीकृत किये हैं। प्रतिपाद्योंके अनुरोधसे तो तीन चार श्रीर पाँच भी श्रवयव माने हैं। श्रा॰ धर्मभूषणने पूर्व परम्परानु-सार वादकथाकी ऋषेता दो श्रीर वीतरागकथाकी ऋषेत्ता ऋधिक स्त्रव-यवोंके भी प्रयोगका समर्थन किया है।

१ "एतद्द्वयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरणम्।"-परीक्षामु० ३-३७। २ देखो, परीक्षामु० ३-३४-३६। ३ देखो, परीचामु० ३-३८-४३। ४ निर्युक्तिकार भद्रबाहुने (दश० नि० गा० १३७) भी दशावयवोंका कथन किया है पर वे नैयायिकोंसे भिन्न हैं। १ देखो, स्याद्वादरत्नाकर १०५४८।

#### २०. हेतुका लच्चग्--

हेतुके लक्ष्यासम्बन्धमें दार्शनिकांका भिन्न भिन्न भत है! वैशेषिक श्रीर सांख्य श्रीर बौद्ध डे हेतुका त्रेरूप्य लक्ष्या मानते हैं। यद्यपि हेतुका त्रिरूप लक्ष्या अधिकांशतः बौद्धांका ही प्रसिद्ध है, वैशेषिक श्रीर सांख्यांका नहीं। इसका कारण यह है कि त्रेरूप्यके विषयमें जितना एक्ष्म श्रीर विस्तृत विचार बौद्ध विद्धानोंने किया है तथा हेतुबिन्दु जैसे तद्विषयक स्वतन्त्र प्रन्थोंकी रचना की है उतना वैशेषिक श्रीर सांख्य विद्धानोंने न तो विचार ही किया है श्रीर न कोई उस विषयके स्वतन्त्र प्रन्थ ही लिखे हैं। पर हेतुके त्रेरूप्यकी मान्यता वैशेषिक एवं सांख्योंकी भी है। श्रीर वह बौद्धोंकी श्रपेक्षा प्राचीन है। क्योंकि बौद्धोंके त्रेरूप्यकी मान्यता तो वसुबन्धु श्रीर मुख्यतया दिग्नागसे ही प्रारम्भ हुई जान पड़ती है। किन्दु वैशेषिक श्रीर सांख्योंके त्रेरूप्यकी परम्परा बहुत पहिलेसे चली श्रारही है। प्रशस्तपादने श्रपने प्रशस्तपादभाष्य (१०१०)में काश्यप (कर्णाद ) कथित दो पद्योंको उद्धृत किया है, जिनमें पक्षभंत्व, सपक्सक्त श्रीर

१ देखो, प्रस्तावना पृ० ४५ का फुटनोट। २ सांख्यका० माटर वृ० ५। ३ "हेतुस्त्रिरूपः । किं पुनस्त्रैरूप्यम् १ पद्मधर्मत्वम्, सपत्ते सत्त्वम्, विपत्ते वासत्त्वमिति।"—न्यायप्र० पृ० १ । ४ यही वजह है कि तर्कप्रन्थोंमें बौद्यामिमत ही त्रैरूप्यका विस्तृत खण्डन पाया जाता है और 'त्रिलच्युणकदर्थन' जैसे प्रन्थ रचे गये हैं । ५ ये दिग्नाग (४२५ A.D.) के पूर्ववर्ती हैं और लगभग तीसरी चौथी शताब्दी इनका समय माना जाता है । ६ उद्योतकरने 'कारप्रपीयम्' शब्दोंके साथ न्यायवार्त्तिक (पृ० ६६) में क्यादका संशयलच्यावाला 'सामान्यप्रत्यचात्' आदि सूत्र उद्धृत किया है । इससे मालूम होता है कि कारयप क्यादका ही नामान्तर था, जो वैशेषिकदर्शनका प्रयोता एवं प्रवर्त्तक है ।

विपत्तव्यावृत्ति इन तीन रूपोंका स्पष्ट प्रतिपादन एवं समर्थन है श्रीर माठरने श्रपनी सांख्यकारिकावृत्तिमें उनका निर्देश किया है। कुछ भी हो, यह श्रवश्य है कि त्रिरूप लिङ्गको वैशेषिक, सांख्य श्रीर बौद्ध तीनोंने स्वीकार किया है।

नैयायिक पूर्वोक्त तीन रूपोंमें अवाधितविषयत्व और असत्प्रतिपद्यत्व इन दो रूपोंको अग्रेर मिलाकर पाँचरूप हेतुका कथन करते हैं। यह शैरूप्य और पाँचरूपकी मान्यता अति प्रसिद्ध है और जिनका खरडन मरडन न्यायप्रन्थोंमें बहुलतया मिलता है। किन्तु इनके अलावा भी हेतुके दिलद्यण, चतुर्लद्यण और पड्लद्यण एवं एकलद्यक्की मान्यताओंका उल्लेख तर्कप्रन्थोंमें पाया जाता है। इनमें चतुर्लद्यणकी मान्यता स्प्रमवतः मीमांसकोंकी मालूम होती है, जिसका निर्देश प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान् प्रभाकरानुयायी शालिकानाथने किया है। उद्योतकर अग्रेर वाचस्पति मिश्रके अपिप्रायानुसार पञ्चलद्याणकी तरह दिलद्या, त्रिलद्या और

१ "गम्यतेऽनेनेति लिक्कम् ; तक्क पञ्चलक्षम् , कानि पुनः पञ्चलक्षणानि १ पक्षभात्वम् , सपक्षभात्वम् , विपक्षाद्वयावृत्तिरवाधितविषय-त्वमसत्प्रतिपक्षत्वं चेति । "" एतैः पंचिमलंक्षण्डपपन्नं लिक्कमनुमापकं भवति ।" न्यायमा १० १०१ । न्यायमा १० १०१ । न्यायमा १० १०१ । ३ "साध्ये व्यापकत्वम्, उदाहरणे चासम्भवः । एवं दिलक्षण्डित्रलक्षण्य हेतुर्लभ्यते।" न्यायवा १० ११६ । "च शब्दात् प्रत्यक्षाममाविषदं चेत्येवं चतुर्लक्षणं पंचलक्षणमनुमानिमिति ।" न्यायवा १० १६ । ४ एतदुक्तं भवति, स्रवाधितविषयमसत्प्रतिपद्धं पूर्वविति ध्रुवं कृत्वा शेषवित्येका विषा, समान्यतोद्दष्टमिति दितीया, शेषवत्सामान्यतोद्दष्टमिति तृतीया, तदेवं त्रिविधमनुमानम् । तत्र चतुर्लक्षणं द्यम् । एकं पंचलक्षणमिति ।" न्यायवा ता १० १०१ ।

चतुलं च्राणकी मान्यताएँ नैयायिकोंकी ज्ञात होती हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जयन्त भट्टने पञ्चलच्चण हेतुका ही समर्थन किया है, उन्होंने अपञ्चलच्याको हेतु नहीं माना। पिछले नैयायिक शङ्करमिश्रने हेतुकी गमकतामें जितने रूप प्रयोजक एवं उपयोगी हों उतने रूपोंको हेतु खच्या स्वीकार किया है और इस तरह उन्होंने अन्वयन्यतिरेकी हेतुमें पाँच और केवलान्वयी तथा केवलन्यतिरेकी हेतुओं चार ही रूप गमकतोपयोगी बतलाये हैं। यहाँ एक खास बात और ध्यान देनेकी है वह यह कि जिस अविनाभावको जैनताकिकोंने हेतुका लच्चण प्रतिपादन किया है, उसे जयन्तभट्ट अऔर वाचस्पतिने पञ्च लच्चणों समाप्त माना है। अर्थात् अविनाभावको पञ्चलच्चणरूप प्रकट किया है। वाचस्पतिने तो अर्कले अविनाभावके द्वारा ही सर्व रूपोंके प्रहण होजानेपर जोर दिया है, पर वे अपनी पञ्चलच्चण या चार लच्चणवाली नैयायिक परम्पराके मोहका

१ "केवान्वयी हेतुर्नास्त्येव श्रपञ्चलच्यास्य हेतुत्वाभावात् । केवलव्यतिरेकी तु कविद् विषयेऽन्वयव्यतिरेकमूलः प्रवर्तते नात्यन्तमन्वयवाद्यः।"—
न्यायकिल० पृ० १०। २ "केवलान्वियसाध्यको हेतुः केवलान्वयी।
श्रस्य च पत्तसन्वसपत्तसन्त्वाबाधितासन्त्यतिपित्तित्वानि चत्वारि रूपाियामकत्वोपियकािनि । श्रन्वयव्यतिरेकिण्सतु हेतोिवपद्मासत्वेन सह पञ्च।
केवलव्यतिरेकिणः सपत्तसन्त्वव्यतिरेकेण् चत्वारि । तथा च यस्य हेतोर्यान्वित्त रूपािया गमकतोपियकािन स हेतुः।"—चेशोिष० उप० पृ० ६७।
३ "एतेषु पञ्चलच्योषु श्रविनाभावः समाप्यते । श्रविनाभावो व्यातिनिःयमः प्रतिबन्धः साध्याविनाभावित्वमित्यर्थः।"—न्यायकिल० पृ० २।
४ "यद्यप्यविनाभावः पञ्चसु चतुर्षु वा रूपेषु लिङ्गस्य समाप्यते इत्यविनाभावेनेव सर्वािण लिङ्गरूपािण सङ्ग्रह्मत्ते, तथापीह प्रसिद्धसच्छुव्याभ्याः द्योः सङ्ग्रहे गोवलीवर्दन्यायेन तत्परित्यज्य विपत्वव्यतिरेकासन्प्रतिपद्धत्वा—
वािषतिविषयत्वािन सङ्ग्रह्णािति।"—न्यायवा० ता० पृ० १७८ः।

त्याग नहीं कर सके । इस तरह नैयायिकोंके यहाँ कोई एक निश्चित पत्त रहा मालूम नहीं होता । हाँ, उनका पाँचरूप हेतुलद्मण श्रिषक एवं मुख्य प्रसिद्ध रहा श्रीर इसीलिये उसीका स्वण्डन दूसरे तार्किकोंने किया है।

बौद विद्वान् श्राचंटने ने नैयायिक श्रीर मीमासकोंके नामसे हेतुकी पञ्चलच्योंके साथ शातत्वको मिलाकार षड्लच्या मान्यताका भी उल्लेख किया है। यद्यपि यह षड्लच्याचाली मान्यता न तो नैयायिकोंके यहाँ उपलब्ध होती है श्रीर न मीमांसकोंके यहाँ ही पाई जाती है फिर भी सम्भव है कि श्राचंटके सामने किसी नैयायिक या मीमांसक श्रादिका हेतुको वड्लच्या माननेका पच रहा हो श्रीर जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। यह भी सम्भव है कि प्राचीन नैयायिकोंने जो शायमान लिक्को श्रीर भाहोंने शातताको श्रानुमितिमें कारण माना है श्रीर जिसकी श्रालोचना विश्नाय पञ्चाननने की है उसीका उल्लेख श्राचंटने किया हो।

एकलक्त्याकी मान्यता श्रसन्दिग्बरूपर्स जैन विद्वानीकी है, जो श्रविनाभाव या श्रम्यथानुपपत्तिरूप है श्रीर श्रकलङ्कदेवके भी पहिलेसे चली श्रारही है। उसका मूल सम्भवतः समन्तभद्रस्वामीके 'सधर्भेगीव साध्यस्य समध्यदिकिरोधितः" (श्राप्तमी० का० १०६) इस वाक्यके 'श्रविरोधतः"

१ "षडलत्त्रणो हेतुरित्यपरे नैयायिकमीमांसकादयो मन्यन्ते। कानि पुनः षड्रूपाश्चि हेतोस्तैरिष्यन्ते इत्याहः 'श्रीणि चैतानि पद्मधर्मन्वय-व्यतिरेकाख्याणि, तथा श्रवाधितविषयत्वं चतुर्थं रूपम् 'तथा ज्ञातत्वं च ज्ञानविषयत्वं च, नह्यज्ञातो हेतुः स्वसत्तामात्रेण गमको युक्त इति।''—हेतुबि ० टी० पृ० १६४ B। २ "प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं लिङ्गमर्नामितिकरण्मिति वदन्ति। तद्वूषयति श्रनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गमर्नामितिकरण्मिति वदन्ति। तद्वूषयति श्रनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गानुमितिकरण्मिति वदन्ति। तद्वूषयति श्रनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गानुमायां नि श्रनमतीन्द्रियम्। ज्ञानजन्या ज्ञातता प्रत्यन्ता तथा ज्ञानमनुमीयते।''—स्व० मु० पृ० ११६।

पदमें सन्नहित है। श्रक्लक्कदेवने उसका वैसा विवस्ण भी किया है। श्रौर विद्यानन्दने तो उसे स्पष्टतः हेतुलद्यणका ही प्रतिपादक कहा है। श्रक्लक्क पहिले एक पात्रकेश्वरी वा पात्रस्वामी वामके प्रसिद्ध जैनाचार्य भी होगये हैं जिन्होंने त्रैरूप्यका कदर्यन करनेके लिये 'त्रिलक्षणक्वर्यन' नामक प्रन्थ रचा है श्रौर हेतुका एकमान 'अन्यथानुपपक्रत्य' लद्या स्थिर किया है। उनके उत्तरवर्ती सिद्धसेन अवक्रलक्क, वीरसेन अक्रमारनन्दि, विद्यानन्द, श्रान्तवीर्य, प्रभाचन्द्र, वादिराज, वादिरेवस्ति श्रीर हेमचन्द्र श्रादि सभी जैनतार्किकोंने श्रन्यथानुपपन्नत्व (अविनाभाव) को ही हेतुका लद्य होनेका स्वलताक साथ समर्थन किया है। वस्तुतः श्रविनाभाव ही हेतुका लद्य होनेका स्वलताक साथ समर्थन किया है। वस्तुतः श्रविनाभाव ही हेतुका गमकतामें प्रयोजक है। त्रेरूप्य या पाञ्चरूप्य तो गुरुभूत एवं श्रविनाभावभावका ही विस्तार हैं। हतना ही नहीं दोनों श्रव्यापक भी हैं। कृत्तिकोद्यादि हेतु यद्यप्रमें नहीं हैं फिर भी श्रविनाभाव रहनेसे गमक देखे जाते हैं। श्रा० धर्मभूषयने भी त्रेरूप्य श्रीर पाञ्चरूप्यकी सोपपत्तिक श्रालोचना करके 'अन्यथानुपपन्नत्व' को ही हेतुलत्व्य सिद्ध किया है श्रीर निम्न दो कारिकाशों के द्वारा अपने वक्तव्यको पुष्ट किया है:—

१ "सपद्येग्वैव साध्यस्य साधम्यादित्यनेन हेतोस्त्रैलद्य्यम्, ऋषिरोषात् इत्यन्यथानुपपत्ति च दश्याता केवलस्य त्रिलद्यग्रस्थासाधनत्त्मुक्तं तत्पुत्र-त्यादिवत् । एकलद्यग्रस्य द्य गमकस्यं "नित्यत्वैकान्तपद्येऽपि विक्रिया नो-पपद्यते" इति बहुलमन्यथानुपपत्तेरेव समाश्रयणात् ।"—श्रष्टश० श्राप्त-मी० का० १०६ । २ "मगवन्तो हि हेतुलद्यग्रमेव प्रकाशयन्ति, स्याद्यादस्य प्रकाशितत्त्वात् ।"—श्रष्टस० ए० २८६ । ३ सिद्धसेनने 'श्रन्यथानुपपन्नत्वं हेतोर्लद्यग्रमीरितम्'—(न्यायाव०का० २१) शब्दों द्वारा दोहराया है श्रीर 'ईरितम्' शब्दका प्रयोग करके उसकी प्रसिद्ध एवं श्रवुसरख ख्यापित किया है । ४ देखो, धवला है० प० १८६३ ।

श्चन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्।। श्चन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चभिः। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चभिः॥

इनमें पिछली कारिका ऋग चार्य विद्यानन्दकी स्वोपज्ञ है ऋोर वह प्रमाण-श्रीझामें उपलब्ध है। परन्तु पहली कारिका किसकी है १ इस सम्बन्धमें यहाँ कुछ विचार किया जाता है।

इसमें सन्देह नहीं कि यह कारिका त्रैरूप्य खएडनके लिये रची गई है और वह बड़े महत्वकी है। विद्यानन्दने अपनी उपर्धुक्त कारिका भी इसीके आधारपर पाँचरूप्यका खएडन करनेके लिये बनाई है। इस कारिकाके कर्त्तात्वसम्बन्धमें अन्थकारोंका मतभेद है। सिद्धिविनिश्चय-टोकाके कर्ता अनन्तवीर्यने उसका उद्गम सीमन्धरस्वामीसे बतलाया है। प्रभाचन्द्र और वादिराज कहते हैं कि उक्त कारिका सोमन्धरस्वामीके समत्रशरणसे लाकर पद्मावतीदेवीने पात्रकेशरी अथवा पात्रस्वामीके लिये समर्पित की थी। विद्यानन्द उसे वार्तिककारकी कहते हैं। वादिदेवस्दि अगर शांतरिक्त पात्रस्वामीकी प्रकट करते हैं। इस तरह इस कारिकाके कर्त्तात्वका अनिर्णय बहुत पुरातन है।

देखना यह है कि उसका कर्ता है कौन १ उपर्युक्त सभी प्रन्थ-कार ईसाकी आठवीं शताब्दीसे ११वीं शताब्दीके भीतरके हैं और शान्त-रित्तित (७०५-७६३ ई०) सबमें प्राचीन हैं। शान्तरित्तिने पात्रस्वामीके नामसे ओर भी कितनी ही कारिकाओं तथा पदवाक्यादिकोंका उल्लेख करके उनका आलोचन किया है। इससे यह निश्चितरूपसे मालूम हो

१ सिद्धिविनि० टी॰ पृ॰ ३०० A। २ देखो, गद्यकथाकोशगत पात्रकेशरीकी कथा। ३ न्यायवि० वि॰। ४ तत्त्वार्थश्लो०पृ॰ २०५। ५ स्या॰ रत्ना० पृ॰ ५२१। ६ तत्त्वसं० पृ॰ ४०६।

जाता है कि शांतरिच्तिक सामने पात्रस्वामीका कोई ग्रन्य अवश्य ही रहा है। जैनसाहित्यमें पात्रस्वामीकी दो रचनाएँ मामी जाती हैं- १ त्रिलक्स-कदर्थन श्रौर दूसरी पात्रकेशरीस्तोत्र । इनमें दूसरी रचना तो उपलब्ध है, पर पहली रचना उपलब्ध नहीं है। केवल ग्रन्थान्तरों श्रादिमें उसके उल्लेख मिलते हैं। 'पात्रकेशरीस्तात्र' एक स्तोत्र ग्रन्थ है श्रीर उसमें त्राप्तस्तुतिके वहाने सिद्धान्तमतका प्रतिपादन है। इसमें पात्रस्वामीके नाम-से शांतरित्ततके द्वारा तत्त्वसंग्रहमें उद्भृत कारिकाएँ, पद, वाक्यादि कोई नहीं पाये जाते । अतः यही सम्भव है कि वे त्रिलच्याकदर्थनके हों; क्योंकि प्रथम तो ग्रन्थका नाम ही यह बताता है कि उसमें त्रिलत्त्रणका कदर्भन-खरडन किया गया है। दूसरे, पात्रस्वामीकी अन्य तीसरी आदि कोई रचना नहीं सुनी जाती, जिसके वे कारिकादि सम्भावनास्पद होते। तीसरे, ग्रनन्तवीर्य-की चर्चासे मालूम होता है कि उस समय एक आचार्यपरम्परा ऐसी भी थी, जो 'क्रान्यथानुपपत्ति' वात्तिकको त्रिलच्चणकदर्थनका बतलाती थी। चौथे, वादिराजके रे उल्लेख श्रौर अवस्ववेलगोलाकी मल्लिषेस्पप्रशस्तिगत पात्रकेशरीविषयक प्रशंसापय<sup>२</sup> से भी उक्त वात्तिकादि त्रिलज्ञ्णकदर्थनके बान पड़ते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पात्रकेशरी नामके एक ही विद्वान् जैन साहित्यमें माने बाते हैं श्रौर को दिग्नाग ( ४२५ ई० )के उत्तरवर्ती एवं श्रकलङ्किके पूर्वकालीन हैं। श्रकलङ्कने उक्त वार्त्तिकको न्याय-विनिश्चय (का॰ ३२३ के रूप ) में दिया है श्रीर सिद्धिविनिश्चयके हितुः लत्त्रणसिद्धिं नामके छठवें प्रस्तावके श्रारम्भमें उसे स्वामीका 'श्रमलालीट पद' कहा है। श्रकलङ्कदेव शान्तरिचतके<sup>3</sup> समकालीन हैं। श्रीर इसलिये

१ देखो, न्यायवि० वि० । २ "महिमा स पात्रकेशरिगुरोः परं मवित यस्य भक्त्सासीत्। पद्मावती सहाया त्रिलच्याकदर्थनं कर्त्तुम्॥" ३ शान्तरिवृतका समय ७०५ से ७६२ श्रौर श्रकलङ्कदेवका समय ७२० से ७८० ई० माना जाता है। देखो, श्रकलङ्कप्र० की प्र० ६० ३२।

यह कहा जा सकता है कि पात्रस्वामीकी जो रचना (त्रिलच्चणकदर्थन) शान्तरित्तके सामने रही वह अकलङ्कदेवके भी सामने अवश्य रही होगी। श्रतः यह श्रनुमान लगाया ना सकता है कि बौद्ध विद्वान् शान्तरित्त्रके लिये जो उक्त वार्त्तिकका कर्त्ता निर्भान्तरूपसे पात्रस्वामी विविद्यत हैं वही श्रकलङ्कदेवको 'स्वामी' पदसे श्रभिप्रेत हैं। इसलिये स्वामी तथा 'श्रन्यथा-नुपपन्नत्व' पद (वार्त्तिक) का सहभाव श्रीर शान्तरिद्यतके सुपरिचित उल्लेख इस बातको माननेके लिये हमें सहायता करते हैं कि उपर्युक्त पहली कारिका पात्रस्वामीकी ही होनी चाहिए। ऋकलङ्क श्रीर शान्तरिवतके उल्लेखोंके बाद विद्यानन्दका उल्लेख त्राता है जिसके द्वारा उन्होंने उक्त वार्त्तिकको वार्त्तिककारका बतलाया है। यह वार्त्तिककार राजवार्त्तिककार अकलक्कदेव मालूम नहीं होते , क्योंकि उक्त वार्त्तिक (कारिका) राजवात्तिकमें नहीं है, न्यायविनिश्चयमें है। विद्यानन्दने राजवात्तिकके पदवाक्यादिको ही राजवार्त्ति-ककार (तत्त्वार्थवार्त्तिककार)के नामसे उद्भुत किया है, न्यायविनिश्चय ब्रादि-के नहीं । अ्रतः विद्यानन्दका 'वात्तिककार' पदसे 'स्रन्यथानुपपत्ति' वार्त्तिकके कर्ता वार्त्तिककार-पात्रस्वामा ही ऋभिप्रते हैं। यदापि वार्त्तिककारसे न्यायवि-निश्चयकार श्रकलङ्कदेवका महण् किया जासकता है, क्योंकि न्यायविनिश्चयमें वह वार्त्तिक मूलरूपमें उपलब्ध है, किन्तु विद्यानन्दने न्यायविनिश्चयके पदवास्यादिको 'न्यायविनिश्चय' के नामसे ऋथवा 'तदुक्रमकलङ्कदेवै:' श्रादिरूपसे ही सर्वत्र उद्भृत किया है। श्रतः वार्त्तिककारसे पात्रस्वामी ही विद्यानन्दको विविद्यित जान पड़ते हैं। यह हो सकता है कि वे 'पात्रस्वामी' नामकी श्रपेद्धा वार्त्तिक श्रीर वार्त्तिककार नामसे श्रिधिक परिचित होंगे, पर उनका श्रमिप्राय उसे राजवात्तिककारके कहनेका तो प्रतीत नहीं होता ।

श्रम श्रनन्तवीर्य श्रीर प्रभाचन्द्र तथा वादिराजके उल्लेख श्राते हैं।

१ कुछ विद्वान वात्तिककारसे राजवात्तिककारका ग्रहण करते हैं। देखां, न्यायकुमु० प्र० प्र० ए० ७६ श्रीर श्रकलङ्कः टि० ए० १६४।

सो वे मान्यताभेद या ब्राचार्यपरम्पराश्रुतिको लेकर हैं। उन्हें न तो मिथ्या कहा जासकता है और न विरुद्ध । हो सकता है कि पात्रस्वामीने अपने इष्ट-देव सीमन्धरस्वामीके स्मरग्णपूर्वक श्रीर पद्मावती देवीकी सहायतासे उक्त महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट श्रमलालीट-निर्दोष पद (वार्त्तिक) की रचना की होगी श्रीर इस तरहपर अनन्तवीर्य श्रादि श्राचार्योंने कर्तृत्व विषयक अपनी श्रपनी परिचितिके श्रनुसार उक्त उल्लेख किये हैं। यह कोई श्रसम्बद्ध. काल्पनिक एवं श्रमिनव बात नहीं है। दिगम्बर परम्परामें ही नहीं श्वेताम्बर परम्परा, वैदिक श्रीर बौद्ध सभी भारतीय परम्पराश्रोमें है। समस्त द्वादशांग श्रुत, मनःपर्यय ब्रादि ज्ञान, विभिन्न विभृतियाँ, मंत्रांसद्धि, प्रन्थसमाप्ति, सङ्कटनिवृत्ति स्नादि कार्यं परमात्म-स्मरण्, स्नात्मविशुद्धि,तपोविशेष, देवादि-साहाय्य ब्रादि यथोचित कारणोंसे होते हुए माने गये हैं। ब्रतः ऐसी बातोंके उल्लेखोंको बिना परीचाके एकदम श्रन्धभक्ति या काल्पनिक नहीं कहा जासकता । श्वेताम्बर विद्वान् माननीय पं॰ सुखलालजीका यह लिखना कि "इसके (कारिकाके) प्रभावके कायल श्रतार्किक भक्तोंने इसकी प्रतिष्ठा मन-गढन्त दक्कसे बढ़ाई। श्रीर यहाँ तक वह बढ़ी कि खुद तर्कप्रन्थ लेखक श्राचार्य भी उस कल्पित दक्कि शिकार बने इस कारिकाको सीमन्धरस्वामीके मुखमेंसे अन्धमिकिके कारण जन्म लेना पड़ा "इस कारिकाके सम्भवत: उद्भावक पात्रम्वामी दिगम्बर परम्पराके ही हैं; क्योंकि भिक्तपूर्ण उन मनगढन्त कल्पनाश्रोंकी सृष्टि केवल दिगम्बरीय परम्परा तक ही सीमित है।" (प्रमाणमी• भा• पृ• ८४) केवल ऋपनी परम्पराका मोह ऋौर पच्चप्राहिताके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनकी इन पंक्तियों और विचारोंके सम्बन्धमें विशेष कर म्रान्तिम पंक्तिके सम्बन्धमें बहुत कुछ लिखा जासकता है । इस संचिप्त स्थानपर हमें उनसे यही कहना है कि निष्पच विचारके स्थानपर एक विद्वान्को निष्पत्त विचार ही प्रकट करना चाहिए। दूसरोंको भ्रममें डालना एवं स्वयं भ्रामक प्रवृत्ति करना ठीक नहीं है।

### २१. हेतु-भेद--

दार्शनिक परम्परामें सर्वप्रथम कर्णादने हेतुके भेदोंको गिनाया है। उन्होंने हेतुके पाँच भेद प्रदर्शित किये हैं। किन्तु टीकाकार प्रशस्तपाद उन्हें निदर्शन मात्र मानते हैं 'पाँच ही हैं' ऐसा अवधारण नहीं बतलाते। इससे यह प्रतीत होता है कि वैशेषिक दर्शनमें हेतुके पाँचसे भी अधिक भेद स्वीकृत किये गये हैं। न्यादर्शनके प्रवर्त्तक गौतमने अश्रीर सांख्य-कारिकाकार ईश्वरकृष्ण्ने पूर्वचत्, शेषवत् तथा सामान्यतोदृष्ट ये तीन भेद कहे हैं। मीमांसक हेतुके कितने भेद मानते हैं, यह मालूम नहीं हो सका। बौद्ध दर्शनमें स्वभाव, कार्य श्रीर अनुपलिष्ध ये तीन भेद हेतुके बतलाये हैं। तथा अनुपलिष्ध के ग्यारह भेद किये हैं । इनमें प्रथमके दो हेतुओं को विधिसाधक और अन्तिम अनुपलिष्ध हेतुको निषेधसाधक ही वर्णित किया है ।

जैनदर्शनके उपलब्ध साहित्यमें हेतुश्चोंके भेद सबसे पहले श्रकलङ्कदेव-

१ "श्रस्येदं कार्यं कारणं संयोगि विरोधि समनायि चेति लैक्किम्।"
—वैशेषि० सू० ६-२-१। २ "शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदर्शनार्यं कृतं नावधारणार्थम्। कस्मात् १ व्यतिरेकदर्शनात्। तद्यथा—ग्रध्वर्युरीश्रावयन् व्यवहितस्य हेतुर्लिक्कम् चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेः कुमुद्दिकाशस्य च जलप्रसा-दोऽगस्त्योदयस्येति । एवमादि तत्सर्वमस्येदिमिति सम्बन्धमात्रवचनात् सिद्धम्।"—प्रशस्तपा० पृ० १०४। ३ "श्रथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टं च।"—न्यायसू० १-१-५। ४ "त्रीययेव लिक्कानि" "श्रनुपलिधः स्वभावकार्यं चेति।"—न्यायिष० पृ० ३५। ५ "स्र च प्रयोगमेदादेकादशप्रकारा।"—न्यायिव० पृ० ४७। ६ "श्रव द्री वस्तुसाधनी" "एकः प्रतिषेधहेतुः"—न्यायिव० पृ० ३६।

के प्रमाणसंग्रहमें मिलते हैं। उन्होंने श्रम्दावसाधक ६ श्रीर सद्भावप्रतिषेधक ३ इस तरह नो उपलब्धियों तथा श्रसद्भावसाधक ६ श्रमुपलब्धियों का वर्णन करके इनके श्रीर भी श्रवान्तर मेदोंका संकेत करके इन्हीं में श्रन्तभीव हो जानेका निर्देश किया है। साथ ही उन्होंने धर्मकीर्त्तिके इस कथनका कि 'स्वभाव श्रीर कार्यहेतु भावसाधक ही हैं तथा श्रमुपलब्धि हो श्रभावसाधक है' निरास करके उपलब्धिरूप स्वभाव श्रीर कार्य हेतुको भी श्रभावसाधक सिद्ध किया है?। श्रकलङ्कदेवके इसी मन्तव्यको लेकर माणिक्यनन्दि, विद्यानन्द तथा वादिदेवस्रिने उपलब्धि श्रीर श्रमुपलब्धिरूपसे समस्त हेतुश्रोंका संग्रह करके दोनोंको विधि श्रीर निषधसाधक बतलाया है श्रीर उनके उत्तरभेदोंको परिगणित किया है। श्रा० धर्मभूषणने भी इसी श्रपनी पूर्वपरम्पराके श्रमुसार कतिपय हेतु-भेदोंका वर्णन किया है। न्यायदीपिका श्रीर परीचामुलके श्रमुसार हेतुश्रोंक निम्न भेद हैं :—

१ "सत्प्रवृत्तिनिमित्तानि स्वसम्बन्धोपलब्धयः ॥
तथाऽसद्त्यवहाराय स्वभावानुपलब्धयः ॥
सद्वृत्तिप्रतिषेधाय तद्विरुद्धोपलब्धयः ॥"—प्रमाणसं का॰
२६, ३०॥ तथा इनकी स्वोपज्ञवृत्ति देखें ॥

२ "नानुपलब्धिरेव स्रभावसाथनीःः।"—प्रमाणसं०का० ३०।

३ देखो, परीचामुख ३-५७ से ३-६३ तकके स्त्र । ४ देखो, प्रमाण्परी ० पृ० ७२-७४ । ५ देखो, प्रमाण् नयतत्त्वालोकका तृतीय परिच्छेद । ६ प्रमाण्परीचानुसार हेतुभेदोंको वहींसे जानना चाहिए ।







### २२. हेत्त्राभास-

नैयायिक हेतुके पाँच रूप मानते हैं। श्रातः उन्होंने एक एक रूपके श्रमावमें पाँच हेत्वाभास माने हैं। वैशेषिक श्रीर बौद्ध हेतुके तीन रूप स्वीकार करते हैं। इसलिये उन्होंने तीन हेत्वाभास माने हैं। पद्ध- धर्मत्वके श्रमावसे श्रसिद्ध, सपद्धसत्त्वके श्रमावसे विरुद्ध श्रीर विपद्धासत्त्वके श्रमावसे सन्दिग्ध श्रयवा श्रमेकान्तिक ये तीन हेत्वाभास वर्णित किये हैं। सांख्य भी चृंकि हेतुको त्रेरूप्य मानते हैं। श्रातः उन्होंने भी मुख्यतया तीन ही हेत्वाभास स्वीकृत किये हैं। प्रशस्तपादने एक श्रमध्यवित नामके चौथे हेत्वाभासका भी निर्देश किया है जो नया ही मालूम होता है श्रीर प्रशस्तपादका स्वोपन्न हे क्योंकि वह न तो न्यायदर्शनके पाँच हेत्वाभासों है, न करणादकथित तीन हेत्वाभासों है श्रीर न उनके पूर्ववर्ती किसी सांख्य या बौद्ध विद्वान्ने बतलाया है। हाँ, दिग्नागने श्रमेकान्तिक हेत्वाभासके मेदों में एक विरुद्धाव्यभिचारी जरूर बतलाया है जिसके न्याय-

१ "सन्यभिचारविरुद्धप्रकरण्समसाध्यसमातीतकाला हेत्वाभासाः ।"—ग्यायसू० १-२-४। "हेतोः पञ्च लच्चणानि पच्चधर्मत्वादीनि उक्तानि । तेषामेकैकापाये पंच हेत्वाभासा भवन्ति । ग्रसिद्ध-विरुद्ध-ग्रमेकान्तिक-कालात्ययापिदृष्ट-प्रकरण्समाः ।"—ग्यायकिलका ए० १४ । न्यायमं० ए० १०१ । २ "ग्रप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन् सन्दिग्धश्चानपदेशः ।"—वेशे० सू० ३-१-१५ । "यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । तदभावे च नास्त्येव तिल्लक्तमनुमापकम् ॥ विपरीतमतो यत् स्यादेकेन द्वितयेन वा । विरुद्धासिद्ध-सन्दिग्धमिलक्तं काश्यपोऽज्ञवीत् ॥"—प्रशस्त० ए० १०० । ३ "ग्रसिद्धानैकान्तिकविरुद्धा हेत्वाभासाः ।"—न्यायप्र० ए० ३ । ४ "ग्रन्ये हत्वाभासाः चतुर्दश ग्रसिद्धानैकान्तिकविरुद्धा हत्वाभासाः चतुर्दश ग्रसिद्धानैकान्तिकविरुद्धा हत्वाभासाः ।"—माठरवृ० ५ । ५ "ग्रन्ये हत्वाभासाः चतुर्दश ग्रसिद्धानेकान्तिकविरुद्धानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वमुक्तं भवति ।"-प्रशस्तपा० भा० ए० ११६ । ६ देखो, न्यायप्रवेश ए० ३ ।

प्रवेशगत वर्णन श्रीर प्रशस्तपादमाध्यगत श्रनध्यवसितके वर्णनका श्राशय प्रायः एक है श्रीर स्वयं जिसे प्रशस्तपादने श्रे श्राधारण कहकर श्रन-ध्यवसित हेत्वाभास श्रयवा विरुद्ध हेत्वाभासका एक भेद बतलाया है। कुछ भी हो, इतना श्रवश्य है कि प्रशस्तपादने वैशेषिकदर्शन सम्मत तीन हेत्वाभासों के श्रलावा इस चौथे हेत्वाभासकी भी कल्पना की है। श्रज्ञात नामके हेत्वाभासको भी माननेका एक मत रहा है। इम पहले कह श्राये हैं कि श्रवंटने नैयायिक श्रीर मीमांसकों के नामसे ज्ञातत्व सहित षड्लज्ञ्य हेतुका निर्देश किया है। सम्भव है ज्ञातत्वरूपके श्रभावसे श्रज्ञातनामका हेत्वाभास भी उन्हों के द्वारा कल्पित हुश्रा हो। श्रकलङ्कदेवने हस हेत्वाभासका उल्लेख करके श्रमिद्धमें श्रन्तभीव किया है। उनके श्रनुगामी मायिक्यनन्ति आदिने भी उसे श्रसिद्ध हेत्वाभासकरसे उदाहत किया है।

जैन विद्वान् हेतुका केवल एक ही अन्यथानुपपन्नत्व-अन्यथानुपपत्ति रूप मानते हैं। अतः यथार्थमें उनका हेत्वाभास भी एक ही होना चाहिए। इस सम्बन्धमें सूच्मप्रज्ञ अकलङ्कदेवने बड़ी योग्यतासे उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि वस्तुतः हेत्वाभास एक ही है और वह है अकिञ्चित्कर अथवा असिद्ध। विरुद्ध, असिद्ध और सन्दिग्ध ये उसीके विस्तार हैं। चूँकि अन्यथानुपपत्तिका अभाव अनेक प्रकारसे होता है इस लिये हेत्वान

१ देखो, प्रशस्तपा० भा० ११८, ११६।

२ "साध्येऽपि कृतकत्वादिः श्रज्ञातः साधनाभासः । तदसिद्धलक्ष्योन श्रपरो हेत्वाभासः, सर्वत्र साध्यार्थासम्भवाभावनियमासिद्धेः श्र्रथंज्ञानिवृत्ति- लच्यत्वात् ।"-प्रमाणसं० स्वो० का ४४ । ३ परीच्चामु० ६-२७, २८ । ४ "साधनं प्रकृताभावेऽनुपपनं ततोऽपरे । विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा श्रकिञ्चित्सरविस्तराः ।"—न्यायवि० का० २६६ । "श्रसिद्धश्चातुप्रत्वादिः सञ्दानित्यत्वसाधने । श्रन्यथासम्भवाभावभेदात्स बहुधा स्मृतः ॥ विरुद्धा- सिद्धसन्दिग्धेरिकञ्चित्करविस्तरैः ।"—न्यायवि० का० ३६५, ३६६ ।

भासके श्रसिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचारी श्रीर श्रकिञ्चित्वर ये चार भी मेद हो सकते हैं या ऋकिञ्चित्करको सामान्य श्रीर रोषको उसके भेद मानकर तीन हेत्वाभास भी कहे जा सकते हैं। श्रतएव जो हेतु त्रिलच्यात्मक होनेपर भी श्रन्यथानुपपन्नत्वसे रहित हैं वे सब श्रिकिञ्चत्कर हेत्वामास है । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि स्रकलक्कदेवने पूर्वसे स्प्रप्रसिद्ध इस श्चिकिञ्चत्कर हैत्वाभासकी कल्पना कहाँ से की है ? क्योंकि वह न तो कगाद ग्रौर दिग्नाग कथित तीन हेत्वाभासोंमें है श्रौर न गौतमस्वीकृत पाँच हेत्वाभासों में है ? श्रद्धेय पं० सुखलालजीका कहना है रे कि 'जयन्त-भट्टने ग्रपनी न्यायमञ्जरी (पृ॰ १६३)में ऋन्यथातिद्धापरपर्याय श्रप्रयोजक नामक एक नये हेत्वाभासको माननेका पूर्व पत्त किया है जो वस्तुतः जयन्तके पहिले कभीसे चला त्राता हुत्रा जान पड़ता है। \*\*\* त्रतएव यह सम्भव है कि ऋप्रयोजक या ऋन्यथासिद्ध माननेवाले किसी पूर्ववर्ती तार्किक प्रनथके श्राधारपर हो अकलङ्कने अविश्चित्कर हेत्वाभासकी अपने दक्कसे नई सृष्टि की हो। विःसन्देह पिएडतजीकी सम्भावना ऋौर समाधान दोनों हृदयको लगते हैं। जयन्तमहने<sup>3</sup> इस हेत्वामासके सम्बन्धमें कुछ विस्तार-से बहुत सुन्दर विचार किया है। वे<sup>४</sup> पहले तो उसे विचार करते करते

१ "श्रन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये त्रिलच्त्णाः।

श्रिकिन्नत्कारकान् सर्वोस्तान् वयं सिक्कराम है।।"—न्यायवि० का॰ ३७०। २ प्रमाणमी॰ भा० टि॰ पृ॰ ६७। ३ देखो, न्याय-मं० पृ॰ १६३-१६६ (प्रमेयप्रकरण्)। ४ "श्रास्तां तर्हि षष्ठ एवायं हेत्वाभासः सम्यग् हेतुतां तावद्ययोक्तनयेन नारनुते एव न च तेष्वन्तर्भवतीति बलात् षष्ठ एवावतिष्ठते। कथं विभागस्त्रमिति चेद्, श्रांतक्रमिष्याम इदं स्त्रम्, श्रनतिक्रामन्तः सुस्पश्रमणीममप्रयोजकं हेत्वाभासमपह्नवीमिह न चैवं युक्तमतो वरं स्त्रातिक्रमो न वस्त्वतिक्रम इति। ××× "तदेनं हेत्वाभासमपह्नवीमिह न चैवं समसिद्धवर्ग एव निद्धिणमः।" ××× श्रयवा सवेहेत्वाभासानुवृत्तमिद-

साहसपूर्वक छठवाँ ही हेत्वाभास मान लेते हैं श्रीर यहाँ तक कह देते हैं कि विभागसूत्रका उलंघन होता है तो होने दो सुरपष्ट दृष्ट श्रप्रयोजक ( ग्रन्यथासिद्ध ) हेत्वाभासका ग्रपन्हव नहीं किया जा सकता है ग्रीर न वस्तुका उलंघन । किन्तु पीछे उसे ऋसिद्धवर्गमें ही शामिल कर लेते हैं। श्चन्तमें 'श्रथवा'के साथ कहा है कि श्रन्यथासिद्धत्व (श्रप्रयोजकत्व ) सभी हेत्वभासवृत्ति सामान्यरूप है, छठवाँ हेत्वाभास नहीं। इसी श्रन्तिम श्रभि-मतको न्यायकलिका (पृ०१५)मं १ स्थिर रखा है। परिडतजीकी सम्भा-वनासे प्रेरणा पाकर जब मैंने 'अन्यथासिद्ध'को पूर्ववर्ती तार्किक अन्थोंमें खोजना प्रारम्भ किया तो मुक्ते उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें श्रन्यथासिद्ध हैत्वाभास मिल गया जिसे उद्योतकरने श्रसिद्धके भेदोंमें गिनाया है। वस्तुतः श्रन्यथासिद्ध एकप्रकारका अप्रयोजक या श्रकिञ्चित्कर हैत्वाभास ही है। जो हेतु स्रपने साध्यको सिद्ध न कर सके उसे ऋन्यथासिद्ध ऋथवा श्रिकिंचित्कर कहना चाहिए। भले ही वह तीनों श्रथवा पाँचों रूपोंसे युक्त क्यों न हो । श्रन्यथासिद्धत्व श्रन्यथानुपपन्नत्वके श्रभाव-श्रन्यथाउपपन्नत्वसे श्रतिरिक्त कुछ नहीं है। यही वजह है कि श्रक्लक्कदेवने सर्वलच्चरासम्पन्न होने पर भी श्रन्यथानुपपन्नत्वरहित हेतुश्रोंको श्रकिञ्चित्कर हेत्वाभासकी संज्ञा दी है। स्रतएव ज्ञात होता है कि उद्योतकरके स्रन्यथासिद्धत्वमेंसे ही स्रकलङ्कने त्र्यकिञ्चित्कर हेत्वाभासकी कल्पना की है। ब्रा॰ माणिक्यनन्दिने इसका चौथे हैत्वाभासके रूपमें वर्णन किया है 3 पर वे उसे हेत्वाभासके

मन्यथासिद्धत्वं नाम रूपमिति न षष्ठोऽयं हेत्वाभासः।"--पृ० १६६।

१ ''श्रप्रयोजकत्वं च सर्वहेत्वाभासानामनुगतं रूपम् । श्रमित्याः परमान् यावो मूर्त्तत्वात् इति सर्वेलद्यग्रसम्पन्नोऽप्यप्रयोजक एव ।'' २ ''सोऽयमसिन् दस्त्रेषा भवति प्रज्ञापनीयवर्षसमानः,श्राश्रयासिद्धः,श्रान्यथासिद्धश्चेति।'' —पृ० १७५ । ३ परीज्ञामुख ६-२१ ।

भक्षणके विचार समयमें ही हेत्वामास मानते हैं । बादकालमें नहीं। उस समय तो पद्धमें होष दिखा हेनेसे ही ब्युक्सप्रयोगको दूषित कतलाते हैं। तात्पर्य यह कि वे श्रिकिटियत्करको स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेमें खास जोर भी नहीं हैते। श्वेताम्बर विहानोंने ब्राक्सिद्धादि पूर्वोक्त तीन ही हेत्वाभास स्वीकृत किये हैं, उन्होंने ब्राक्सिट्साल्करको नहीं माना। माण्वियनन्दिने श्रिकिटियत्करको हेत्वाभास माननेकी को हिए बतलाई है उस दृष्टिसे उसका मानना उचित है। बादिदेवस्वि ब्राक्टियत्वकरको नहीं माना। माण्वियनन्दिने श्रिकिटियत्करको हेत्वाभास माननेकी को हिए बतलाई है उस दृष्टिसे उसका मानना उचित है। बादिदेवस्वि ब्राक्टियवक्तरको सेरे स्वालमें श्रोलभ कर गये हैं। श्रान्यया वे उस दृष्टिसे उसके श्रीवित्वको करूर स्वीकार करते। श्रा॰ धर्मभूष्ठसने श्रवने पूर्व माल्वियनन्दिका श्रानुसरण किया है श्रीर उनके निर्देशानसार श्रीकृटिचत्करको चौथा हेत्वाभास बताया है।

इस तरह न्यायदीपिकामें आये हुए कुछ विशेष विषयोंपर तुलनात्मक विवेचन किया है। मेरी इच्छा थी कि आगम, नय, सप्तभक्की, अने-कान्त आदि शेष विषयोंपर भी इसी प्रकारका कुछ विचार किया जावे पर अपनी शक्ति, साधन, समय और स्थानको देखते हुए उसे स्थानत कर देना पड़ा।

१ ''लंद्रण एवासी दोषो व्युत्पन्नप्रयोगस्य पत्नदोषेगीष दुष्टलात्।''
—परीक्षा० ६-६८। २ म्बायाव० का० २३, प्रसाणानय० ६-४७।
३ स्वाह्रदरस्ता० ए० १२३०। ४ जैमतकेशा० १० १८।

# न्यायदीपिकामें उन्लिखित प्रन्थ और प्रन्थकार---

श्रा॰ धर्मभूषणने श्रपनी प्रस्तुत रचनामें श्रानेक प्रन्य श्रीर प्रन्यकारीं-का उल्लेख किया है तथा उनके कथनसे श्रपने प्रतिपाद्य विषयको पुष्ट एवं प्रमाणित किया है। श्रतः यह उपयुक्त जान पड़ता है कि उन प्रन्थों श्रीर प्रन्थकारोंका यहाँ कुछ परिचय दे दिया जाय। प्रथमतः न्यायदीपिका-में उल्लिखित हुए निम्न जैनेतर प्रन्थ श्रीर शन्थकारोंका परिचय दिया जाता है:—

(क) प्रनथ- १ न्यायविन्दु।

(स्व) ग्रन्थकार-१ दिग्नाग, २ शालिकानाथ, ३ उदयन स्रीर ४ वामन।

न्यायिकिन्दु —यह बौद विद्वान् धर्मकीर्त्तिका रचा हुआ बौद्ध-न्यायका प्रसिद्ध प्रत्य है। इसमें तीन परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदमें प्रमाण-सामान्यलच्याका निर्देश, उसके प्रत्यच्च और अनुमान इन दो भेदोंका स्वीकार एवं उनके लच्चण, प्रत्यच्चके भेदों आदिका वर्णन किया गया है। दितीय-परिच्छेदमें अनुमानके स्वार्थ, परार्थ भेद, स्वार्थका लच्चण, हेतुका केंद्रप्य लच्चण और उसके स्वभाव, कार्य तथा अनुपलब्धि इन तीन भेदों आदिका कथन किया है। और तीसरे परिच्छेदमें परार्थ अनुमान, हेत्वा-भास, इष्टान्ता, इष्टान्ताभास आदिका निरूपण किया गया है। न्यायदीपिका पृ० १८ पर इस प्रत्यके नामोल्लेख पूर्वक दो वाक्यों और पृ० २५ पर इसके 'कल्पनापोद्धमञ्चान्तम' प्रत्यच्चलच्चणकी समास्रोचना की गई है। प्रत्यच्चके इस लच्चणमें जो 'अञ्चान्त' पद निहित है वह खुद धर्म-कीर्तिका ही दिया हुआ है। इसके पहले बौद्धपरम्परामें 'कल्पनापोद' मात्र प्रत्यच्चका लच्चण स्वीकृत था। धर्मकीर्त्ति बौद्धदर्शनके उन्नायक युग-प्रधान से। इनका श्रास्तित्व समय ईसाकी सातवीं शताब्दि (६३५ ई०) माना बाता है। वे नालन्दा विश्वविद्यालयके आचार्य धर्मपालके शिष्य

ये। न्यायिनन्तुके अतिरिक्त प्रमाणवात्तिक, वादन्याय, हेतुविन्दु, सन्ताना-न्तरसिद्धि, प्रमाणविनिश्चय और सम्बन्धपरीत्ता आदि इनके बनाये हुए प्रन्थ हैं। अभिनव धर्मभूषण न्यायिवन्दु आदिके अच्छे अभ्यासी थे।

१. विग्नाग—ये बौद्ध सम्प्रदायके प्रमुख तार्किक विद्वानोंमें से हैं। इन्हें बौद्धन्यायका प्रतिष्ठापक होनेका अय प्राप्त है, क्योंकि ऋषिकांशत: बौद्धन्यायके सिद्धान्तोंकी नींव इन्होंने डाली थी। इन्होंने न्याय, वैशेषिक और मीमांसा आदि दर्शनोंके मन्तव्योंकी आलोचनास्वरूप और स्वतन्त्ररूप अनेक प्रकरण प्रनथ रचे हैं। न्याय-प्रवेश, प्रमाणसमुख्य, प्रमाणसमुख्य- इति, हेतुचकडमरू, आलम्बनपरीक्ता और त्रिकालपरीक्ता आदि प्रनथ इनके माने जाते हैं। इनमें न्यायप्रवेश और प्रमाणसमुख्य मुद्रित भी हो चुके

१ उद्योतकर (६०० ई०) ने न्यायवा० १० १२८, १६८ पर हेतुवार्त्तिक श्रीर हेत्वाभासवार्त्तिक नामके दो प्रन्थोंका उल्लेख किया है, जो सम्भवतः दिग्नागके ही होना चाहिए, क्योंकि वाचस्पति मिश्रके तात्पर्यटीका (१० २८६) गत सन्दर्भको ध्यानसे पढ़नेसे वैसा प्रतीत होता है। न्यायवा० भूमिका १० १४१, १४२ पर इनको किसी बौद्ध विद्वान्के प्रकट भी किये हैं। उद्योतकरके पहले बौद्धपरम्परामें सबसे श्रिष्ठिक प्रसिद्ध प्रवल श्रीर श्रनेक प्रन्थोंका रचनाकार दिग्नाग ही हुआ है जिसका न्याय-वार्त्तिकमें जगह जगह कदर्थन किया गया है।

इन प्रत्योंके सम्बन्धमें मैंने माननीय पं॰ महेन्द्रकुमारजी न्याया-चार्यसे दर्याप्त किया था। उन्होंने मुक्ते लिखा है—'दिग्नागके प्रमाण-समुख्यके अनुमानपरिच्छेदके ही वे क्ष्रोक होने चाहिये जिसे उद्योतकर हेतुवार्त्तिक या हेत्वाभासवार्त्तिक कहते हैं। स्वतन्त्र प्रन्थ नहीं मालूम होते यही "हेतोस्त्रिष्वपि रूपेषु निर्णयस्तेन वर्णितः" इस कारिकाकी स्ववृत्ति टीका-में कर्णकगोमिने लिखा है—"वर्णितः आचार्यदिग्नागेन प्रमाणसमुख्यादिषु"। सम्भव है इसमें आदि शब्दसे हेतुचकडमरूका निर्देश हो। परन्तु उद्योत-करने जो इस प्रकार लिखा है—"एवं विकद्भविशेषण्यविकद्भविशेष्णाश्च है। न्याय-प्रवेशपर तो जैना कर्य हरिभद्रस्रिकी न्यायप्रवेशवृत्ति नामक टीका है और इस इस्तिएर भी जैना कार्य शर्वदेव इस न्यायप्रवेशवृत्ति जामक टीका नामकी व्याख्या है। विनामका समय ईसाकी चौथी और पाँचवीं शताब्दी (३४५-४२५ ई०)के लगभग है। आज वर्षभूषण्ने व्यायदीपिका ए० ११६ पर इनका नामोल्लेख करके न याति इत्यादि एक कारिका उद्धत की है, जो सम्भवक इन्होंके किसी अनुपल्य प्रन्थकी होगी।

द्रष्टव्याः । एषां त्र्दाहरणानि हेरकाभासवार्त्तिके द्रष्टव्यानि स्वयं चाम्यु-ह्यानि'' (ए० १६८)। इससे तो यह मालूम होता है कि यहाँ उद्योतकर किसी 'हैत्वाभासकार्त्तिक' नामक ग्रन्थका ही उल्लेख कर रहे हैं जहाँ 'विरुद्ध-विशेषस्वविवद्धविशेष्यां' के उदाहरण प्रदर्शित किये हैं और वहाँसे जिन्हें देखनेका यहाँ संकेतमान किया है। 'हेत्वाभासवार्त्तिक' पदने कोई कारिका या श्लोक प्रतीत नहीं होता। यदि कोई कारिका या श्लोक होता तो उसे उद्भुत भी किया जा सकता था। स्रतः 'हेत्वाभासवार्त्तिक' नामका कोई ब्रन्थ रहा हो, ऐसा उक्त उल्लेखसे लाफ मालूम होता है।

इसी तरह उद्योतकरके निम्न उल्लेखसे 'हेतुवार्त्तिक' प्रन्थके मी होनेकी सम्भावना होती है—''यदि हेतुवार्त्तिकं मुनासेनोकम्—सिन्वासम्भवें
पर्पतिषेधादेकदिपदपर्युदासेन जिल्ह्यसो हेतुरिति । एतदप्ययुक्तम् '''''
( १० १२८ )। यहाँ हेतुवार्त्तिककारके जिन शब्दांको उद्धृत किया है वे
गयमें हैं । श्लांक या कारिकारूप नहीं हैं । श्रतः सम्भव है कि न्यायप्रवेशको तरह 'हेतुवार्त्तिक' मद्यात्मक स्वतन्त्र रचना हो श्रीर जिल्ह्या भी
कर्याक्योगिने श्रादि शब्दले सकत किया हो । यह भी सम्भव है कि प्रमाससमुख्यके अनुमानम्मिक्छेदको स्वोगक इत्तिके उक्त पदवाक्यादि हो । श्रीर
उनकी मूल कारिकाश्रांको हेत्वाभास्त्रात्मक एवं हेतुश्रात्तिक कहकर उल्लेख
किया हो । फिर भी जकतक 'हेतुचक्रडमरू' श्रीर प्रमास्त्रसुख्यका श्रनुमानपिक्छेद्र सामने नहीं श्राता श्रीर दूसरे पुष्ट प्रमास नहीं मिलते तकतक
निश्चस्पूर्वक श्रमी कुछ नहीं कहा वा सकता ।

२. शांतिकानाथ—ये प्रभाकरमतानुयायी मीमांसक दार्शनिक-विद्वानोमें एक प्रसिद्ध विद्वाच् हो गये हैं। इन्होंने प्रभाकर गुरुके सिद्धा-न्तांका बहे जोरोंके साथ प्रचार और प्रसार किया है। उन (प्रभाकर )के बहती नामके टीका-प्रन्थपर, जो प्रसिद्ध मीमांसक शकरत्व्यमीके शावर-भाष्यकी व्याख्या है, इन्होंने श्रृजुविमला नामकी पंजिका लिखी है। प्रभाकरके सिद्धान्तोंका विवरण करनेवाला इनका 'प्रकरणपंजिका' नामका बृहद् प्रम्थ भी है। ये ईसाकी श्राठवीं शताब्दीके विद्वान् माने जाते हैं। न्यायदीपिकाकारने पृ० १६ पर इनके नामके साथ 'प्रकरणपंजिका'के कुछ वाक्य उद्धृत किये हैं।

३. उद्यन—ये न्यायदर्शनके प्रतिष्ठित श्राचार्यों में हैं । नैयायिक परम्परामें ये 'श्राचार्य'के नामले विशेष उत्लिल्ति हैं। जो स्थान बौद्ध-दर्शनमें धर्मकीर्ति श्रौर जैनदर्शनमें विद्यानन्दस्वामीको प्राप्त है वही स्थान न्यायदर्शनमें उद्यनाचार्यका है। ये शास्त्रायों श्रौर प्रतिभाशली विद्वान् ये। न्यायकुसुमांजलि, श्रात्मतत्त्वविवेक, लच्चणावली, प्रशस्तपादभाष्यकी टीका किरखावली श्रौर वाचस्पति मिश्रकी न्यायवार्त्तिकतात्पर्यटीकापर लिखी गई तात्पर्यपरिशुद्धि टीका, न्यायपरिशिष्ट नामको न्यायस्त्रहत्ति श्रादि इनके बनावे हुवे प्रन्थ हैं। इन्होंने श्रपनी लच्चखावली शक्त तम्बत् ह •६ (हू ४ ई०) में समाप्त की है। श्रातः इनका श्रास्तित्व-काल दश्वी शताब्दी है। न्यायदीपिका (१० २१) में इनके नामोल्लेखके साथ 'न्यायकुसुमांजलि' (४-६)के 'तन्मे प्रमाखं शिवः' वाक्यको उद्धृत किया गया है। श्रौर उद्यनाचार्यको 'योगाप्रसर' लिखा है। श्रभिनष धर्मभूषत्त इनके न्यायकुसुमांजलि, किरखाषली श्रादि प्रन्थोंके श्रक्के श्रध्येन ता वे। न्यायदी० १० ११० पर किरखावली (१० २६०,३००,३०१) गत

१ ''तर्कोम्बराङ्कप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः । वर्षेष्वद्यनश्चके सुबोधां लच्चगावलीम् ॥''—लच्चगा० ए० १३ ।

निक्पाधिक सम्बन्धरूप व्याप्तिका भी खगडन किया गया है। यदापि किरणावली भ्रौर न्यायदीपिकागत लच्चणमें कुछ शब्दमेद है। पर दोनोंकी रचनाको देखते हुये भिन्न ग्रन्थकारकी रचना प्रतीत नहीं होते। प्रत्युत किरगावलीकारकी ही वह रचना स्पष्टतः जान पड़ती है। दूसरी बात यह है, कि भ्रानौपाधिक सम्बन्धको न्याप्ति मानना उदयनाचार्यका मत माना गया है। वैशेषिकदर्शनस्त्रोपस्कार ( पृ० ६० ) में 'नाप्यनौपाधिकः सम्बन्धः शब्दोंके साथ पहिले पूर्व पत्त्में श्रानीपाधिकरूप व्यातिलत्त् स्वा आलोचना करके बादमें उसे ही सिद्धान्तमत स्थापित किया है । यहाँ 'नाप्यनौपाधिकः' पर टिप्पण देते हुये टिप्पणकारने 'स्राचार्यमतं दूषयन्नाइ' लिखकर उसे ब्राचार्य (उदयनाचार्य)का मत प्रकट किया है। मैं पहले कह स्राया हूँ कि उदयन स्राचार्यके नामसे भी उल्लेखित किये जाते हैं। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि अनीपाधिक—निरुपाधिक सम्बन्धको व्याप्ति मानना उदयनाचार्यका सिद्धान्त है श्रीर उसीकी न्यायदीपिका-कारने स्त्रालोचना की है। उपस्कार स्त्रीर किरणावलीगत ब्याप्ति तथा उपाधिके लच्चणसम्बन्धी सन्दर्भ भी शब्दशः एक हैं, जिससे टिप्पणकारके श्रमिप्रेत 'स्राचार्य' पदसे उदयनाचार्य ही स्पष्ट ज्ञात होते हैं। यद्यपि प्रशस्तपादभाष्यकी व्यामवती टीकाके रचियता व्योमशिवाचार्य भी स्राचार्य कहे जाते हैं, परन्तु उन्होंने न्याप्तिका उक्त लत्त्रण स्वीकार नहीं किया। बल्कि उन्होंने सहचरित सम्बन्ध श्रथवा स्वाभाविक सम्बन्धको न्याप्ति मानने-की स्रोर ही संकेत किया है । वाचस्पति मिश्रने भी स्रनौपाधिक सम्बन्धको भ्याप्ति न कहकर स्वाभाविक सम्बन्धको न्याप्ति कहा है<sup>२</sup>।

थ. वामन—इनका विशेष परिचय यथेष्ट प्रयत्न करनेपर भी मालूम नहीं हो सका। न्यायदीपिकाकारके द्वारा उद्भृत किये गये वाक्यपरसे

१ देखो, व्योमवती टीका पृ• ५६३, ५७८। २ देखो, न्याय-वार्त्तिकतात्पर्यटीका पृ• १६५, ३४५।

इतना जरूर मासूम हो जाता है कि ये श्रन्छे मन्थकार एवं प्रभावक विद्वान हुए हैं। न्यायदीषिका ए॰ १२४ पर इनके नामके उस्लेखपूर्वक इनके किसी प्रन्थका न शास्त्र मसद्द्रव्येष्वर्थवत् वाक्य उद्धृत किया गया है।

श्रव जैन प्रन्थ श्रीर प्रन्थकारोंका संद्वित परिचय दिया जाता है। धर्मभूषण्ने निम्न जैन प्रन्थ श्रीर प्रन्थकारोंका उल्लेख किया है:—

- (क) ग्रन्थ १ तत्त्वार्थसूत्र, २ त्राप्तमीमांसा, ३ महाभाष्य, ४ जैनेन्द्रव्याकरण, ५ त्राप्तमीमांसाविवरण, ६ राजवात्तिक श्रीर राजवात्तिकभाष्य, ७ न्यायविनिश्चय, ८ परीचा-मुख, ६ तत्त्वार्थ- १ त्रोकवार्त्तिक तथा भाष्य, १० प्रमाण-परीचा, ११ पत्र-परीक्षा, १२ प्रमेयकमलमार्त्त्रण्ड श्रीर १३ प्रमाणनिर्णय।
- (स) ग्रन्थकार— । स्वामीसमन्तभद्र, २ अकलक्कदेव, । कुमारनन्दि, ४ माणिक्यनन्दि श्रीर ५ स्याद्वादिषद्यापति(बादिराज)।
- १. तत्त्वार्थसूत्र—यह त्राचार्य उमास्वाति श्रथवा उमास्वामिकी श्रमर रचना है। जो थोड़ेसे पाउमेदके साथ जैनपरम्पराके होनों ही दिगम्बर त्रौर श्वेताम्बर सम्प्रदायों समानरूपसे मान्य है श्रीर दोनों ही सम्प्रदायों के विद्वानोंने इसपर श्रनेक बड़ी बड़ी टीकाएँ लिखी हैं। उनमें श्रा० पूज्यपादकी तत्त्वार्थश्वित (सर्वार्थसिद्ध), श्रमलङ्कदेवका तत्त्वार्थश्वीक्ता, विद्यान्त्दका तत्त्वार्थश्वीकवार्त्तिक, अतसागरस्रिकी तत्त्वार्थश्वी श्रीर श्वेताम्बर परम्परामें प्रसिद्ध तत्त्वार्थभाष्य ये पाँच टीकाएँ तो तत्त्वार्थस्त्रकी विशाल, विशिष्ट श्रीर महत्वपूर्ण व्याख्याएँ हैं। श्राचार्ष महोदयने इस छोटीसी दशाध्यायात्मक श्रमूटी कृतिमें समस्त जैन तत्त्वश्वानको संत्रेपमें भागरमें सागर की तरह भरकर श्रपने विशाल श्रीर सदम शानभएखारका परिचय दिया है। यही कारण है कि जैनपरम्परामें तत्त्वार्थस्त्रका बहुत बड़ा महत्व है श्रीर उसका वही स्थान है जो हिन्दूसम्पर्थाममें गीताका है। इस प्रन्थरत्नके रचित्रता श्रा० उमास्वाति विश्वमकी

पहली शताब्दीके ब्रिहान् हैं। न्यायदीपिकाकारने तस्वार्यस्थके खनेक स्त्रोंको न्यायदी॰ (१० ४,३४,३६,३८,११३,१२२) में बड़ी अद्धाके साथ उल्लेखित किया है और उसे महाशास तक भी कहा है, जो उपयुक्त ही है। इतना ही नहीं, न्यायदीपिकाकी मध्य इमारत भी इसी प्रतिष्ठित तस्वार्थस्त्रके 'प्रमागानयैरधिगमः' स्त्रका आश्रय लेकर निर्मित की गई है।

आप्रमीमांसा-स्वामी समन्तमद्रकी उपलब्ध कृतियोंमें यह सबसे प्रधान और असाधारण कृति है। इसे 'देवागमस्तोत्र' भी कहते हैं। इसमें दश परिच्छेद और ११४ पद्म (कारिकाएँ) हैं। इसमें श्राप्त (सर्वज्ञ) की मीमांसा—परीचा की गई है। जैसा कि उसके नामसे ही प्रकट है। श्चर्यात् इसमें स्याद्वादनायक जैन तीर्यकरको सर्वज्ञ सिद्ध करके उनके स्याद्वाद (स्त्रनेकान्त) सिद्धान्तकी सयुक्तिक सुज्यवस्था की है स्त्रौर स्याद्वाद-विदेषी एकान्तवादियोंमें ऋाप्ताभासत्व (ऋशार्वद्य) क्तलाकर उनके एका-न्त सिद्धान्तोंकी बहुत ही सुन्दर युक्तियोंके साथ आलोचना की है। जैन-दर्शनके आधारभूत स्तम्भ प्रन्थोंमें आप्तमीमांता पहला प्रन्थ है। इसके अपर भट्ट श्रकलक्ट्रदेवने 'श्रष्टशती' विवरश ( भाष्य ), श्रा• विद्यानन्दने 'ब्रष्टसहस्री' ( ब्राप्तमीमांसालङ्कार या देवागमालङ्कार ) श्रीर वसुननन्दिने 'देवागमवृत्ति' टीकाएँ लिखी हैं । ये तीनों टीकाएँ उपलब्ध भी हैं । परिडत बयचन्दबीकृत इसकी एक टीका हिन्दी भाषामें भी है। श्रीमान्प॰ जुगलिकशोर **बी मु**ख्तारने इसकी दो श्रीर श्रमुपलम्ब टीकाश्रोंकी सम्भावना की हैै।एक तो वह जिसका संकेत आ । विद्यानन्दने अष्टसहस्रीके अन्तमें 'अत्र शास्त्रपरि-समाप्ती केचिदिदं मंगलवचनमनुमन्यन्ते इस बाक्यमें श्राये हुए केचित् 'शब्द-

१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र । श्वेताम्बर विद्वान् श्रीमान् पं॰ सुखलासनी इन्हें भाष्यको स्वोपश माननेके कारण विक्रमकी तीसरीसे पाँचवीं शताब्दीका अनुमानित करते हैं। देखा, सानबिन्दुकी प्रस्ताबना । १ स्वामीसमन्त्रभद्व पु॰ १६६,२००।

के द्वारा किया है। और दूसरी 'देवागमपद्यवार्त्तिकालंकार' है, जिसकी सम्मा-सना युक्त्यनुशासनटीका(पृ०६४) के 'इति देवागमपद्यवार्त्तिकालङ्कारे निरूपित-प्रायम्।' इस वाक्यमें पड़े हुये 'देवागमपद्यवार्त्तिकालङ्कारे'पदसे की है। परन्तु पहली टीकाके होनेकी सूचना तो कुछ टीक मालूम होती है, क्योंकि आ० विद्यानन्द भी उसका संकेत करते हैं। लेकिन पिछली टीकाके सन्द्राव-का कोई आधार या उल्लेख अब तक प्राप्त नहीं हुआ। वास्तवमें बात यह है कि आ० विद्यानन्द 'देवागमपद्यवार्त्तिकालंकारे' पदके द्वारा अपनी पूर्व रचित दो प्रसिद्ध टीकाओं—देवागमालङ्कार (अष्टसहस्ती) और पद्य-वार्त्तिकालंकार (श्लोकवार्त्तिकालंकार) का उल्लेख करते हैं और अलंकार शब्दका प्रयोग दोनोंके साथ रहनेसे समस्यन्त एक वन्तनका प्रयोग भी असंगत नहीं है। अतः 'देवागमपद्यवार्तिकालंकार' नामकी कोई आप्त-मीमांसाकी टीका रही है, यह बिना पृष्ट प्रमाणोंके नहीं कहा जा सकता। आ० अभिनव धर्मभूषणने आप्तमीमांसाकी अनेक कारिकाएँ प्रस्तुत न्याय-दीनिकामें बढ़ी कृतज्ञताके साथ उद्धृत की हैं।

महाभाष्य-ग्रन्थकारने न्यायदीपिका पृ० ४१ पर निम्न शब्दांके साथ महाभाष्यका उल्लेख किया है:—

'तदुक्तं स्वामिभिर्महाभाष्यस्यादावासमीमांसापस्तावे —'

परन्तु श्राज यह ग्रन्थ उपलब्ध जैन साहित्यमें नहीं है। श्रतः विचार-णीय है कि इस नामका कोई ग्रन्थ है या नहीं ? यदि है तो उसकी उपलब्धि श्रादिका परिचय देना चाहिए। श्रीर यदि नहीं है तो श्रा॰धर्मभूषण्ने किस श्राधारपर उसका उल्लेख किया है ? इस सम्बन्धमें श्रपनी श्रोरसे कुछ विचार करनेके पहले मैं यह कह दूँ कि इस ग्रन्थके श्रस्तित्व विषयमें जितना श्रिधक ऊहापोहके साथ सूद्धम विचार श्रीर श्रनुसन्धान मुख्तारसा॰ ने किया है ? उतना शायद ही श्रव तक दूसरे विद्वान्ने किया हो। उन्होंने

१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र पृ॰ २१२ से २४३ तक।

श्रपने 'स्वामीसमन्तमद्र' ग्रन्थके ३१ पेजोंमें श्रनेक पहलुश्रोंसे चिन्तन किया है श्रीर वे इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि स्वामीसमन्तमद्र रचित महाभाष्य नामका कोई ग्रन्थ रहा जरूर है पर उसके होनेके उल्लेख श्रव तक तेरहवीं शताब्दीसे पहलेके नहीं मिलते हैं। जो मिलते हैं वे १३वीं, १४वीं श्रीर १५वीं शताब्दीके हैं। श्रवः इसके लिये प्राचीन साहित्यको टटोलना चाहिये।

#### मेरी विचारणा-

किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकारके श्रस्तित्वको सिद्ध करनेके लिये श्रिषकांशतः निग्न साधन श्रपेज्तित होते हैं :—

- (१) ग्रन्थोंके उल्लेख।
- (२) शिलालेखादिकके उल्लेख।
- (३) जनश्रुति-परम्परा।
- जहाँ तक महाभाष्यके प्रन्थोल्लेखोंकी बात है श्रीर वे श्रव तक जितने उपलब्ध हो सके हैं उन्हें मुख्तारसा॰ने प्रस्तुत किये ही हैं। हाँ, एक नया प्रन्थोल्लेख हमें श्रीर उपलब्ध हुश्रा है। वह श्रभयचन्द्रस्रिकी स्याद्वादभूष्रणनामक लग्नीयस्त्रयतात्पर्यवृत्तिका है, जो इस प्रकार है:──

''परीचितं विचारितं स्वामिसमन्तभद्राद्यैः स्रिभिः। कथं न्यचेण विस्तरेण । क श्रन्यत्र तत्त्वार्थमहाभाष्याद्यैः '''—लघी०ता०ए० ६७ ।

ये ग्रभयचन्द्रस्रि तथा 'गोम्मटसार' की मन्दप्रबोधिका टीका श्रीर प्रक्रियासंग्रह (व्याकरण्विषयक टीकाग्रन्य)के कर्ता श्रभयचन्द्रस्रि यदि एक हैं श्रीर जिन्हें डा॰ ए॰ एन उपाध्ये तथा मुख्तारसा॰ ईताकी १३वीं श्रीर वि॰की १४वीं शताब्दीका विद्वान् स्थिर करते हैं तो उनके इस

१ देखो, ऋनेकान्त वर्ष ४ किरण १ पृ० ११६ । २ देखो, स्वामी-समन्तभद्र पृ० २२४ का फुटनोट ।

उल्लेखसे महाभाष्यके विषयमें कोई विशेष प्रकाश नहीं पढ़ता । प्रथम तो यह, कि यह उल्लेख मुख्तारसा॰ के प्रदर्शित उल्लेखों के समसामयिक है, उसका श्रृङ्खलाबद्ध पूर्वाघार श्रमी प्राप्त नहीं है जो स्वामीसमन्तभद्धके समय तक पहुँचाये । दूसरे यह, कि श्रमयचन्द्रस्रि इस उल्लेखके विषयमें श्रम्भान्त प्रतीत नहीं होते । कारण, वे श्रकलङ्कदेवकी लघीयस्वयगत जिस कारिकाके 'श्रन्यत्र' पदका 'स्वामीसमन्तभद्रादिस्रिर' शब्दका श्रध्याहार करके 'तत्त्वार्थमहाभाष्य' व्याख्यान करते हैं वह सदम समीद्यण करनेपर श्रकलङ्कदेवको श्रमिप्रत मालूम नहीं होता । बात यह है कि श्रकलङ्कदेव वहाँ 'श्रन्यत्र' पदके द्वारा कालादिलन्त्याको जाननेके लिये श्रपने पूर्व रचित तत्त्वार्थराजवात्तिकभाष्यको स्चना करते जान पढ़ते हैं, जहाँ (राजवार्तिक ४-४२) उन्होंने स्वयं कालादि श्राठका विस्तारसे विचार किया है।

यद्यपि प्रकियासंग्रहमें भी त्र्यभयचन्द्र स्रिने सामन्तभद्री महाभाष्यका उल्लेख किया है त्रीर इस तरह उनके ये दो उल्लेख हो जाते हैं। परन्तु इनका पूर्वोधार क्या है १ सो कुछ भी मालूम नहीं होता। श्रतः प्राचीन साहित्यपरसे इसका अनुसन्धान करनेकी अभी भी आवश्यकता बनी हुई है।

२. श्रवतक जितने भी शिलालेखों श्राटिका संग्रह किया गया है उनमें महाभाष्य या तत्त्वार्थमहाभाष्यका उल्लेखवाला कोई शिलालेखादि उप- लब्ध नहीं है। जिससे इस ग्रन्थके श्रास्तित्व विषयमें कुछ सहायता मिल सके। तत्त्वार्थमुत्रके तो शिलालेख मिलते भी हैं। पर उसके महाभाष्यका कोई शिलालेख नहीं मिलता।

३. जनश्रुति-परम्परा जरूर ऐसी चली श्रा रही है कि स्वामी समन्तभद्रने तत्त्वार्थस्त्रपर 'गन्धहस्ति' नामका भाष्य लिखा है जिसे महाभाष्य श्रीर

१ स्रभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलार्थवेदी । सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्रार्थजातं मुनिपुङ्गवेन ॥-शि०१०८। श्रीमानुमास्वातिरयं यतीशस्तत्त्वार्थसुत्रं प्रकटीचकार । यन्मुकिमार्गाचरणोद्यतानां पायेयमर्घ्यं भवति प्रजानाम् ॥-शि० १०५(२५४) तस्वार्थभाष्य या तस्वार्थमहाभाष्य भी कहा जाता है स्त्रीर स्नासमीमांसा उसका पहला प्रकरण है। परन्तु इस जनश्रुतिका पुष्ट स्त्रीर पुराना कोई स्नाधार नहीं है। मालूम होता हैं कि इसके कारण पिछले प्रन्योल्लेख ही हैं। स्नाधार नहीं है। मालूम होता हैं कि इसके कारण पिछले प्रन्योल्लेख ही हैं। स्नाधार विश्व के स्वत्र स्वत्र (सन् १६०४) में कलकत्तामें हुए वीरशासन-महोत्सवपर श्री संस्करण सेठी मिले। उन्होंने कहा कि गन्धहित महाभाष्य एक जगह सुरिच्त है सौर वह मिल सकता है। उनकी इस वातको सुनकर हमें बड़ी प्रसक्ता हुई स्नीर उनसे प्रेरणा की कि उसकी उपलब्धि स्नादिकी पूरी कोशिश करके उसकी स्वना हमें दें। इस कार्यमें होनेवाले व्ययके मारको उठानेके लिये वीरसेवामन्दिर, सरसावा प्रस्तुत है। परन्तु उन्होंने स्नाज तक कोई स्वना नहीं की। इस तरह जनश्रुतिका स्नाधारम्त पुष्ट प्रमाण नहीं मिलनेसे महाभाष्यका स्नित्तव संदिग्ध कोटिमें स्नाज भी स्थित है।

श्रा॰ श्राभनव धर्मभूषणके सामने श्रभयचन्द्र स्रिके उपर्युक्त उल्लेख रहे हैं श्रीर उन्होंके श्राधारपर उन्होंने न्यायदीपिकामें स्वामिसमन्त- महकृत महाभाष्यका उल्लेख किया जान पड़ता है। उन्हें यदि इस प्रन्थकी प्राप्ति हुई होती तो वे उसके भी किसी वाक्यादिको जरूर उद्धृत करते श्रीर श्रपने विषयको उससे ज्यादा प्रमाणित करते। श्रतः यह निश्चयरूपसे कहा जा सकता है कि श्राचार्य धर्मभूषण यतिका उल्लेख महाभाष्यकी प्राप्ति- हालतका मालूम नहीं होता। केवल जनश्रुतिके श्राधार श्रीर उसके भी श्राधारभूत पूर्ववर्ती ग्रन्थोल्लेखोंपरसे किया गया जान पड़ता है।

४. जैनेन्द्रव्याकरण—यह श्राचार्य पूज्यपादका, जिनके दूसरे नाम देवनन्दि श्रीर जिनेन्द्रबुद्धि हैं, प्रसिद्ध श्रीर महत्वपूर्ण व्याकरणग्रन्थ

१ "यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धचा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः । श्रीपूज्यपादोऽजनि देवताभिर्यत्यूजितं पाद्युगं यदीयम् ॥" श्रवग् शि नं ४० (६४)।

है<sup>९</sup>। श्रीमान् पं॰ नाथुरामजी प्रेमीके शब्दोंमें यह 'पहला जैन व्याकर**ण**' है। इस ग्रम्थकी जैनपरम्परामें बहुन प्रतिष्ठा रही है। महाकलक्कदेव स्नादि श्चनेक बड़ें बड़ें श्चा नायोंने अपने प्रत्योमें इसके सूत्रोंका बहुत उपयोग किया है । महाकवि धनेजय ( नाममालाके कर्ता ) ने तो इसे 'श्रपश्चिम रत्न' (वेजोड रत्न) कहा है रे। इस ग्रन्थपर स्रानेक टीकाएँ लिखी गई हैं। इस समय केवल निम्न चार टीकाएँ उपलब्ध हैं:-१ ऋभयनन्दिकत महा-इति, २ प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्कर, ३ त्रार्यं श्रुतिकीर्तिकृत पच-वस्तुप्रक्रिया श्रौर ४ पं॰ महाचन्द्रकृत लघुजैनेन्द्र। इस ग्रन्थके कर्ता म्ना ॰ पूज्यपादका समय ईसाकी पाँचवी ग्रीर विक्रमकी छुटी शताब्दी माना जाता है। जैनेन्द्रव्याकरणके अतिरिक्त इनकी रची हुई- १ तस्वार्थहृत्ति ( सर्वोर्थसिद्धि ), २ समाधिनन्त्र, ३ इष्टोपदेश, ४ स्त्रीर दशभिक्त (संस्कृत) ये कृतियाँ उपलब्ध हैं। सारसंग्रह, शब्दावतारस्थास, जैनेन्द्रन्थास श्रीर वैद्यकका कोई प्रन्थ ये त्रानुपलब्ध रचनाएँ है, जिनके ब्रन्थों, शिलालेखों त्रादिमें उल्लेख मिलते हैं। श्रमिनव धर्मभूषर्गने न्यायदीपिका ए॰ ११ पर इस ग्रन्थके नामोल्लेखके बिना और पृ॰ १३ पर नामोल्लेख करके दो सूत्र उद्भुत किये हैं।

श्राप्तमीमांसावित्ररण—प्रन्थकारने न्यायदीपिका पृ० ११५ पर इस का नामोल्लेख किया है श्रीर उसे श्रीमदान्वार्यपादका बतलाकर उसमें कपिलादिकांकी श्राप्तामासताको विस्तारसे जाननेकी प्रेरणा की है। यह श्राप्तमीमांसावित्ररण श्राप्तमीनांसापर लिखी गई श्रकलङ्कदेवकी 'श्रष्टशती' मामक विवृत्ति श्रीर श्रान्तार्य विद्यानन्दर्यन्त श्राप्तमीमांसालेकृति—'श्रष्ट-

२ इस ग्रन्थ श्रीर ग्रन्थकारके विशेष परिचयके लिये 'जैन साहित्य श्रीर इतिहासके देवनन्दि श्रीर उनका जैनेन्द्रव्याकरण' निक्र्य श्रीर समाधि-तन्त्रकी प्रस्तावना देखें। ३ ''प्रमाण्यकलङ्कस्य पूज्यपादस्य कान्त्रणं। धन-इजयकवें: काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम्।''—नाममाला।

संहसीको छोड़कर कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है श्रीर न श्रकलङ्कदेव तथा विद्यानन्दके सिवाय कोई 'श्रीमदाचार्यपाद' नामके श्राचार्य ही हैं। वसुनिन्दने भी यद्यपि 'श्राप्तमीमांसा' पर देवागमदृत्ति' टीका लिखी है परन्तु पह श्राप्तमीमांसाकी कारिकाश्रोंका शब्दानुमारी श्र्यंस्फोट ही करती है—उसमें कपिलादिकोंकी श्राप्ताभासताका विस्तारसे वर्णन नहीं है। श्रतः न्यायदीविकाकारको 'श्राप्तमीमांसाविवरण'से श्रष्टशाती श्रीर श्रष्टशहसी विवाह्तत हैं। ये दोनों दार्शनिक टीकाक्रांतियाँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण श्रीर गृद हैं। श्रष्टशती तो इतनी दुरूह श्रीर जटिल है कि विना श्रष्टसहसीके उसके मर्मको समझना बहुत मुश्किल है। जैनदर्शनसाहित्यमें ही नहीं, समझ भारतीय दर्शनसाहित्यमें इनकी बोड़का प्रायः विरला ही कोई स्वन्तन्त्र ग्रन्थ या टीकाग्रम्थ हो।

राजवार्त्तिक श्रीर भाष्य—गीतमके न्यायस्त्रपर प्रसिद्ध नैयायिक उद्योतकरके 'न्यायवार्त्तिक' को तरह श्रा॰ उमास्वाित विरचित तत्वार्थं स्त्रपर श्रकलङ्कदेवने गद्यात्मक 'तत्त्वार्थवार्त्तिक' नामक टीका लिखी है । जो राजवार्त्तिकके नामसे भी व्यवद्वत होती है। श्रीर उसके वार्त्तिकांपर उद्योतकरकी ही तरह स्वयं श्रकलङ्कदेवका रचा गया भाष्य है जो 'तत्त्वार्थं वार्त्तिकभाष्य या 'राजवार्त्तिकभाष्य' भी कहा जाता है। यह भाष्य राजवां विकक्षे प्रत्येक वार्त्तिकभाष्य' भी कहा जाता है। यह भाष्य राजवां विकक्षे प्रत्येक वार्त्तिकभाष्य' भी कहा जाता है। यह भाष्य राजवां विकक्षे प्रत्येक वार्त्तिक श्रत्यं व्याख्यान है। इसकी भाषा बड़ी, सरल श्रीर प्रस्त है जबिक प्रत्येक वार्त्तिक श्रत्यं न गम्भीर श्रीर दुरूढ़ है। एक ही जगह श्रकलङ्कदेवकी इस चेतश्चमत्कारी प्रतिभाकी विविधताको पाकर सद्धदय पाठक सार्श्चर्य श्रानन्दिवभोर हो उठता है श्रीर श्रद्धासे उसका मस्तक नत होजाता है। श्रकलङ्कदेवने श्रपना यह राजवार्त्तिक श्रा॰ पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धिको श्राधार बनाकर लिखा है जो तत्त्वार्थसूत्रकी समग्र टीकाश्रोमें पहली टीका है उन्होंने उसके श्रर्थगौरवपूर्ण प्राय: प्रत्येक वाक्यको राजवार्त्तिकका वार्त्तिक बनाया है। किर भी राजवार्त्तिकमें सर्वार्थसिद्धिसे कुछ भी पुन-कित एवं निरयंकता मालूम नहीं होती। राजवार्त्तिककी यह विशेषता है कि

सह प्रत्येक विषयकी अन्तिम व्यवस्था अनेकान्तका आश्रय लेकर करता है।
तत्त्वार्थस्त्रकी समस्त टीकाओं में राजवार्त्तिक प्रधान टीका है। या श्रीमान्,
पं॰ सुखजालजीके शब्दों में यो कह सकते हैं कि "राजवार्त्तिक गद्य, सरल और विस्तृत होनेसे तत्त्वार्थके संपूर्ण टीका मन्थोंकी गरज अनेला ही पूरी करता है।" वस्तुत: जैनदर्शनका बहुविध एवं प्रामाणिक अभ्यास करनेके लिये केवल राजवार्त्तिकका अध्ययन पर्याप्त है। न्यायदीपिकाकारने न्या॰ दी॰ पृ॰ ३१ और ३५ पर राजवार्त्तिकका तथा पृ॰ ६ और ३२ पर उनके भाष्यका जुदा जुदा नामोल्लेख करके कुद्ध वाक्य उद्धृत किये हैं।

न्यायविनिश्चय-यह अकलङ्कदेवकी उपलब्ध दार्शनिक कृतियोंमें श्चन्यतम कृति है। इसमें तीन प्रस्ताव (परिच्छेद) हैं श्रीर तीनों प्रस्तावोंकी मिलाकर कुल ४८० कारिकाएँ हैं। पहला प्रत्यस्व प्रस्ताव है जिसमें दर्शनान्तरीय प्रत्यच्लच्योंकी स्त्रालोचनाके साथ जैनसम्मत प्रत्यच्-लच्च गुका निरूपणं किया गया है श्रीर प्रासिक्क कितिपय दूसरे विषयोंका भी विवेचन किया गया है। दूसरे अनुमान प्रस्तावमें अनुमान-का लज्ञण साधन, साधनाभास, साध्य, साध्याभास आदि अनुमानके परिकरका विवेचन है श्रौर तीसरे प्रस्तावमें प्रवचनका स्वरूप श्रादिका विशिष्ट निश्चय किया गया है। इस तरह इस स्यायविनिश्चयमें जैन-न्यायकी रूपरेखा बांधकर उसकी प्रस्थापना की गई है। यह प्रन्थ भी श्चकलङ्कदेवके दूसरे प्रन्थोंकी ही तरह दुर्वोध श्रीर गम्भीर है। इसपर श्रा॰ स्याद्वादिवद्यापति वादिराजसूरिकी न्यायविनिश्चयविवरसा श्रथवा न्याय-विनिश्चयालङ्कार नामकी वैदुष्यपूर्ण विशाल टीका है। अनलङ्कदेवकी भी इसपर स्वोपज्ञ विवृति होनेकी सम्भावना की जाती है, क्योंकि लघीयस्त्रय श्रीर प्रमाणसंग्रहपर भी उनकी स्वोपज्ञ विवृतियाँ हैं। तथा कतिपय वैसे उल्लेख भी मिलते हैं। न्यायविनिश्चय मूल श्रकलङ्कप्रम्थत्रयमें मुद्रित हो चुका है। वादिराज स्रिकृत टीका श्रमी श्रमुद्रित है। श्रा॰ धर्मभूषगाने इस प्रन्थके नामोल्लेखके साथ न्यायदीपिका पृ० २४ पर इसकी अर्धकारिका और १० ७० एक पूरी कारिका उद्धृत की है।

परीकामुख-यह श्राचार्य माणिक्यनन्दिकी ग्रसाधारण श्रीर श्रपूर्व कृति है। तथा जैनस्यायका प्रथम स्त्रप्रस्थ है। यद्यपि अकलक्कदेव जैन⁴ न्यायकी प्रस्थापना कर चुके थे श्रीर श्रनेक महत्वपूर्ण ट्फंट प्रकरण भी लिख चुके ये। परन्तु गौतमके न्यायसूत्र, दिग्नागके न्यायप्रवेश, न्यायमुख श्रादिकी तरह जैनस्यायको स्त्रबद्ध करनेवाला 'न्यायस्त्र' प्रन्थ जैन-परम्परामें श्रव तक नहीं बन पाया था। इस कमीकी पूर्तिको सर्व प्रथम म्रा॰ माणिक्यनन्दिने प्रस्तुत 'परीचामुख' लिखकर किया । माणिक्यनन्दि-की यह श्राकेली एक ही श्रमर रचना है जो भारतीय स्यायस्त्रश्रन्थोंमें श्रपना विशिष्ट स्थान रखती है। यह श्रपूर्व ग्रन्थ संस्कृतभाषामें निबद्ध है। छह परिच्छेदोंमें विभक्त है ब्रीर इसकी स्त्रसंख्या सब मिलाकर २०७ है। सूत्र बड़े सरल, सरस तथा नपे तुले हैं। साथमें गम्भीर, तलस्पर्शी श्रीर श्रर्थगौ वकां लिये हुए हैं। स्रादि श्रीर श्रन्तमें दो पदा हैं। श्रकः लक्कदेवके द्वारा प्रस्थापित जैनस्यायको इसमें बहुत ही सुन्दर दङ्कसे प्रथित किया गया है। लघु अनन्तवीयंगे तो इसे अकलक्क्षके वचनरूप समुद्र-को । मथकर निकाला गया 'न्यायविद्यासृत'---यायविद्याका श्रमृत वतलाया है<sup>१</sup>। इस ग्रन्थरत्नका महत्व इसीसे ख्यापित हो जाता है कि इसपर अनेक महत्वपूर्ण टीकाएँ लिखी गई हैं। आर प्रभाचन्द्रने १२ हजार श्लोकप्रमाण 'प्रमेयकमलमार्चण्ड' नामकी विशालकाय टीका

१ श्रकसङ्कि वसनीसे 'परीक्षामुख' कैसे उद्भूत हुश्रा है, इसके लिये मेरा 'परीक्षामुखसूत्र श्रीर उसका उद्भम' शार्षक लेख देखें। 'श्रने-कान्स' वर्ष ५ किरण ३-४ ए० ११६-१२८।

२ ''ग्रकतङ्कवचोऽम्मोषेरुद्द्रश्रे येन घीमता । स्यामविद्यामृतं तस्यै नमां माणिक्यनन्दिने ॥''—प्रमेचर्०५० २ ।

लिखी है। इनके पीछे १२वीं शताब्दीके विद्वान् लघु अनन्तर्वार्यने प्रसम्म रचनाशैलीवाली 'अमेयरत्नमाला' टीका लिखी है। यह टीका है तो छोटी, पर इतनी विशद है कि पाठकको बिना कठिनाईके सहजमें ही अर्थबीध हो जाता है। इसकी शब्दरचनासे हेमचन्द्राचार्य भी प्रभावित हुए हैं और उन्होंने अपनी प्रमाणमीमांसामें शब्दशः तथा अर्थशः उसका अनुसर्थ किया है। न्यायदीपिकाकारने परीचामुखके अनेक सूत्रोंको नामनिर्देश और बिना नामनिर्देशके उद्धृत किया है। वस्तुतः आ० धर्मभूषणने इस सूत्र- ग्रन्थका खूब ही उपयोग किया है। न्यायदीपिकाके आधारभूत ग्रन्थोंमें परीचामुखका नाम लिया जा सकता है।

तत्त्वार्थभ्योकवार्त्तिक भीर भाष्य-न्त्रा॰ उमास्वातिके तत्त्वार्थ-सूत्रपर कुमारिलके 'मीमांसाश्लोकवार्त्तिक' श्रौर धर्मकीतिके 'प्रमाण-वार्त्तिक' की तरह पद्यात्मक बिद्यानन्दने तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक रचा है श्रौर उसके पद्मवात्तिकांपर उन्होंने स्वयं गद्ममें माष्य लिखा है जो 'तस्वार्थश्लो-कवार्त्तिकभाष्य' श्रौर 'श्लोकवार्त्तिकभाष्य' इन नामोंसे कथित होता है। आचार्यप्रवर विद्यानन्दने इसमें अपनी दार्शनिक विद्याका पूरा ही खबाना खोलकर रख दिया है और प्रत्येकको उसका आनन्दरसाखाद सेने-के लिये निःस्वार्थ ऋामंत्रण दे रखा है। श्लोकवार्त्तिकके एक मिरेसे दूसरे सिरे तक चले जाइये, सर्वत्र तार्किकता श्रीर गहन विचारणा समन्याप्त है। कहीं मीमांसादर्शनके नियोग-भावनादिषर उनके सूच्म एवं विशाल पाण्डि-त्यकी प्रखर किरणें ऋपना तीच्या प्रकाश डाल रहीं हैं तो कहीं न्यायदर्शन-के निग्रहस्थानादिरूप प्रगाट तमको निष्कासित कर रहीं हैं श्रीर कहीं बौद्ध-दर्शनकी हिममय चट्टानोंको पिघला पिघला कर दूर कर रही हैं। इस तरह रुलोकवार्त्तिकमें हमें विद्यानन्दके अनेकमुख पारिडत्य और स्इमप्रज्ञताके दर्शन होते हैं। यही कारण है कि जैनतार्किकोंमें आचार्य विद्यानन्दका उन्नत स्थान है। श्लोकवार्त्तिकके स्रलावा विद्यानन्दमहोदय, श्रुष्टसहस्ती, प्रमाख्परीचा, पत्रपरीचा, श्राप्तपरीचा, सत्यशासनपरीचा श्रौर युक्त्यनुशासनालङ्कार श्रादि दार्शनिक रचनाएँ उनकी बनाई हुई हैं। इनमें विद्यानन्दमहोदय, जो श्लोकवार्तिककी रचनासे भी पहलेकी विशिष्ट रचना है श्रीर जिसके उल्लेख तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक (ए॰ २७२, ३८५) तथा अष्टसहस्री (ए॰ २८१, २६०) में पाये जाते हैं, श्रनुपलम्ब है। शेषकी रचनाएँ उपलम्ब हैं श्रीर सत्यशासनपरीदाको छोड़कर मुद्रित भी हो चुकी हैं। श्रा॰ विद्यानन्द श्रकलङ्कदेवके उत्तरकालीन श्रीर प्रभाचन्द्रान्वार्थके पूर्ववर्ती हैं। श्रा० दिद्यानन्द श्रकलङ्कदेवके उत्तरकालीन श्रीर प्रभाचन्द्रान्वार्थके पूर्ववर्ती हैं। श्रातः इनका श्रास्तत्व-समय नवभी शताब्दी माना बाता है । श्रभिनव धर्मभूषणने न्यायदीपिकामें इनके श्लोकवार्तिक श्रीर भाष्यका कई जगह नामोल्लेख करके उनके वाक्योंको उद्धृत किया है।

प्रमाणपरी ला—विद्यानन्दकी ही यह श्रन्यतम इति है। यह श्रकन्त सहरेवके प्रमाणसंग्रहादि प्रमाणविषयक प्रकरणोंका श्राअय लेकर रची गई है। यद्यपि इसमें परिच्छेद भेद नहीं है तथापि प्रमाणमात्रको श्रपना प्रतिपाद्य विषय बनाकर उसका श्रच्छा निरूपण किया गया है। प्रमाणका सम्यकानत्व लत्त्वा करके उसके भेद, प्रभेदों, प्रमाणका विषय तथा फल श्रीर हेतुश्रोंकी इसमें सुन्दर एवं विस्तृत चर्चा की गई है। हेतु-भेदोंक निद्धिक कुछ संग्रहश्लोकोंको तो उद्भुत भी किया है। जो पूर्ववर्ती किन्हीं जैना-चार्योंके ही प्रतीत होते हैं। विद्यानन्दने तत्वार्थश्लोकवार्त्तिक श्रीर श्रप्टस-इसी की तरह यहाँ भी प्रत्यभिक्षानके दो ही भेद गिनाये हैं। जबकि श्रक-

१ पूर्ववर्तित्वके लिये 'तस्वार्थसूत्रका मंगलाचरशा' शीर्षक मेरा दितीय लेख देखें, त्रानेकान्त वर्ष ५ किरण १०-११ पृण्डः । २ देखों, न्यायकुमुद द्विण भाणकी प्रस्तावना पृण्डः १० श्रीर स्वामी समन्तभद्र पृण्डः । ३ 'तद्विषेकत्वसादृश्यमोचरत्वेन निश्चतम्'—त० श्लो० पृण्डः । ४ 'तद्देवेदं तत्सदृशमेवेदमित्येकत्वसादृश्यविषयस्य द्विविधप्रत्यम्मज्ञानस्य' — माज्ञानस्य' — माज्ञानस्य' — माज्ञानस्य' — माज्ञानस्य १० १० १०६ । ५ 'द्विविधं हि प्रत्यभिज्ञानं ' ' — प्रमाग्रापण्डण्ड ६६ ।

लक्क श्रीर माणिक्यनिदने दोसे ज्यादा कहे हैं ख्रीर यही मान्यता जैन-परम्परामें प्रायः सर्वत्र प्रतिष्ठित हुई है। इससे मालूम होता है कि प्रत्यिभ-शानके दो मेदोंको मान्यता विद्यानन्दकी अपनी है। आ॰ धर्मभूषणने ए॰ १७ पर इस प्रन्थकी नामोल्लेखके साथ एक कारिका उद्धृत की है।

पत्रपरी ज्ञाः — यह भी आचार्य विद्यानन्दकी रचना है। इसमें दर्शनान्तरीय पत्रलच्चांकी समालोचनापूर्वक जैनहिष्टसे पत्रका बहुत सुन्दर लच्चा किया है तथा प्रतिज्ञा और हेतु इन दो अवयवोंको ही अनुमानाज्ञ बतलाया है। न्यायदीपिका ए० ८१ पर इस प्रन्थका नामोल्लेख हुआ है और उसमें अवयवोंके विचारको विस्तारसे जाननेकी सूचना की है।

प्रमेयकमलमार्त्तरह—यह आश्वा माण्डिस्यनिद्के 'परीचामुख' स्भप्रत्थपर रचा गया प्रभाचन्द्राचार्यका बृहत्काय टीकाग्रन्य है। इसे पिछुले
लघु अनन्तवीर्य (प्रमेयरत्नमालाकार) ने 'उदारचिद्रका' की उपमा दी
है श्रीर अपनी कृति—प्रमेयरत्नमालाको उसके सामने जुगुन्के सदृश बतलाया है। इससे प्रमेयकमलमार्त्तग्रहका महत्त्व ख्यापित हो जाता है। निःसदेह मार्त्तग्रहके प्रदीम प्रकाशमें दर्शनान्तरीय प्रमेय स्फुटतया भासमान होते
हैं। स्वतत्त्व, परतत्त्व और यथार्थता, अयथार्थताका निर्ण्य करनेमें कठिनाई
नहीं मालूम होती। इस ग्रन्थके रचिता आश्वा प्रभाचन्द्र ईसाकी १० वी
और ११ वीं शताब्दी (६८० से १०६५ ई०) के विद्वान् माने जाते हैं ।
इन्होंने प्रमेयकमलमार्त्तग्रहके अलावा न्यायकुमुदचन्द्र, तत्त्वार्थवृत्तिपदिववरण्, शाकटायनन्यास, शब्दाम्भोजमारकर, प्रवचनसारसरोजमारकर, गद्यकथाकोश, रत्नकरण्डशावकाचारटीका और समाधितंत्रटीका आदि
ग्रन्थोंकी रचना की है। इनमें गद्यकथाकोश स्वतन्त्र कृति है और शेष

१ देखो, लघीयका० २१। २ देखो, परीचामु० ३-५ से ३-१०। ३ देखो, न्यायकुपुद द्वि० भा० प्र० प्र० ५८ तथा प्रमेयकमल∙ मार्चयङ प्रस्ता० प्र० ६७।

टीका कृतियाँ हैं। धर्मभूषयाने न्यायदीपिका पृण् ३० पर तो इस ग्रन्थका केवल नामोल्लेख श्रीर ५४ पर नामोल्लेखके साथ एक वाक्यको भी उद्धत किया है। प्रमाण-निर्णय—न्यायविनिश्चयविवरण्टीकाके कर्ता आ। वादि-राजसूरिका यह स्वतन्त्र ताकिक प्रकरण् ग्रन्थ है। इसमें प्रमाणलक्षण-निर्णय, प्रत्यक्तनिर्णय, परोक्तनिर्णय और आगमनिर्णय ये चार निर्णय (परिच्छेद) हैं, जिनके नामंसि ही ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट मालूम हो जाता है। न्या॰ दी॰ पृ॰ ११ पर इस ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ एक वाक्यको उद्भृत किया है।

कारुएयकलिका-यह सन्दिग्ध प्रन्थ है । न्यायदीपिकाकारने पृ॰ १११ पर इस प्रन्थका निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है—

'प्रपञ्चितमेतदुपाधिनिराकरणं कारुएकलिकायामिति विरम्यते'

परन्तु बहुत प्रयत्न करनेपर भी हम यह निर्णय नहीं कर सके कि यह प्रन्थ जैनरचना है या जैनेतर । अथवा स्वयं प्रन्थकारकी ही न्यायदीपिकाके अलावा यह अन्य दूसरी रचना है । क्योंकि अब तकके मुद्रित जैन और जैनेतर प्रन्थोंकी प्राप्त स्चियोंमें भी यह प्रन्थ उपलब्ध नहीं होता । अतः ऐसा मालूम होता है कि यह या तो नष्ट हो चुका है या किसी लायबेरीमें असुरिव्तित रूपमें पड़ा है । यदि नष्ट नहीं हुआ और किसी लायबेरीमें असुरिव्तित रूपमें पड़ा है । यदि नष्ट नहीं हुआ और किसी लायबेरीमें है तो इसकी खोज होकर प्रकाशमें आना चाहिए । यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रन्थ मालूम होता है । न्यायदीपिकाकारके उल्लेखसे विदित होता है कि उसमें विस्तारसे उपाधिका निराकरण किया गया है । सम्भव है गदाधरके 'उपाधिवाद' प्रन्थका भी इसमें खण्डन हो ।

स्वामीसमन्तभद्र— ये वीरशासनके प्रभावक, सम्प्रसारक श्रीर सास युगके प्रवर्त्तक महान् श्राचार्य हुये हैं। सुप्रसिद्ध तार्किक भट्टाकलक्कः देवने इन्हें कलिकालमें स्याद्वादरूपी पुरुयोद्धिके तीर्थका प्रभावक बतलाया है। ब्राचार्य जिनसेनने इनके वचनोंको भ० वीरके वचनतुल्य प्रकट किया हैं<sup>२</sup> श्रीर एक शिलालेखमें 3 तो भ॰ वीरके तीर्थकी हजारगुकी वृद्धि करनेवाला भी कहा है। आ० हरिभद्र और विद्यानन्द जैसे बड़े बड़े त्राचार्योंने उन्हें 'बादिमुख्य' 'श्राद्यस्तुतिकार' 'स्याद्वादन्यायमार्गका प्रकाशक' ब्रादि विशेषणोद्वारा स्मृत किया है। इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर-वर्ती ब्राचार्योंने जितना गुणगान स्वामी समन्तमद्रका किया है उतना द्सरे स्नाचार्यका नहीं किया। वास्तवमें स्वामी समन्तभद्रने वीरशासनकी जो महान् सेवा की **है** वह जैनवाङ्मयके इतिहासमें सदा स्मरगीय एवं श्रमर रहेगी । श्राप्तमीमांसा (देवागमस्तोत्र), युक्तयनुशासन, स्वयम्भूस्तोत्र, रत्नकरराडभावकाचार श्रीर जिनशतक (जिनस्तुतिशतक) ये पाँच उपलब्ध कृतियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं। तत्त्वानुशासन, जीवसिद्धि, प्रमास्पदार्थ, कर्म-प्राभृतटीका ऋौर गन्धहास्तमहाभाष्य इन ६ ग्रन्थोंके भी इनके द्वारा रचे जानेके उल्लेख प्रन्थान्तरांमं मिलते हैं । परन्तु स्रभी तक कोई उपलब्ध नहीं हुन्ना। गन्धहस्तिमहाभाष्य ( महाभाष्य ) के सम्बन्धमें मैं पहिले विचार कर श्राया हूँ। स्वामीसमन्तभद्र बौद्ध विद्वान् नागार्जुन (१८१ ई०)के समकालीन या कुछ ही समय बादके और दिग्नाग (३४५-४२५ ई०) के पूर्ववर्ती विद्वान् हैं । ऋथीत् इनका ऋस्तित्व-समय प्राय: ईसाकी दूसरी श्रोर तीसरी शतान्दी है। कुछ विद्वान इन्हें दिग्नाग(४२५ई०) श्रीर धर्मकीति (६३५ ई०) के उत्तरकालीन श्रनुमानित करते हैं।

१ देखो, मष्टशती १० २ । २ देखो,हरिवंशपुराण १-३० । ३ देखो, वेल्र्र ताल्लुकेका शिलालेख नं० १७ । ४ इन प्रन्थोंके परिचयके लिये मुख्तार सा०का 'स्वामीसमन्तभद्र' प्रन्थ देखें । ५ देखो, 'नागार्जन श्रौर स्वामीसमन्तभद्र' तथा 'स्वामीसमन्तभद्र श्रौर दिग्नागमें पूर्ववर्ती कौन' शीर्षक दो मेरे निक्न्थ 'मनेकान्त'वर्ष ७ किरण १-२ श्रौर वर्ष ५ कि० १२ । ६ देखो, न्यायकुमुद दि० भा० का प्राक्रथन श्रौर प्रस्तावना।

श्चर्यात् भवीं श्चीर सातवीं शताब्दी बतलाते हैं। इस सम्बन्धमें जो उनकी दलीलें हैं उनका युकिपूर्ण विचार श्रम्यत्र किया है। श्रतः इस संदिप्त स्थानगर पुन: विचार करना शक्य नहीं है। न्यायदीविकाकारने न्याय-दीिकामें अपनेक जगह स्वामी समन्तमद्रका नामोल्लेख किया है आर उनके प्रसिद्ध दो स्तोत्रों—देवागमस्तोत्र (श्राप्तमीमासा) श्रौर स्वयम्भूस्तोत्र-से स्थानेक कारिकात्र्योंको उद्भुत किया है।

अट्टाकलक्कदेव-ये 'जैनन्यायके प्रस्थापक' के रूपमें स्मृत किये बाते हैं। जैनपरम्मराके सभी दिगम्बर ग्रीर श्वेताम्बर तार्किक इनके 'न्यायमार्ग' 'श्रकलङ्कन्याय'के नामसे प्रसिद्ध हो गया। तत्त्वार्थवार्त्तिक, श्रष्टराती, न्यायविनिश्चय, लघीयस्त्रय श्रौर प्रमाणसंग्रह श्रादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। ये प्रायः सभी दार्शनिक कृतियाँ हैं श्रीर तत्त्वार्थ-वार्त्तिकभाष्यको छोड़कर सभी गृह एवं दुरवगाह हैं। स्रनन्तवीर्यादि टीका-कारोंने इनके पदोंकी व्याख्या करनेमें ऋपनेकी ऋसमर्थ बतलाया है। वस्तुतः श्रकलङ्कदेवका वाङ्मय श्रपनी स्वामाविक जटिलताके कारण विद्वानोंके लिए स्त्राज भी दुर्गम स्त्रीर दुर्बोध बना हुस्रा है। जबिक उन-पर टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। जैन साहित्यमें ही नहीं, बल्कि भारतीय दर्शनसाहित्यमें अकलङ्कदेवकी सर्व कृतियाँ अपना विशिष्ट स्थन रखती हैं। इन क्री कतिपय कृतियांका कुछ परिचय पहले करा ऋ।ये हैं। श्रीमान् पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने इनका अस्तित्वकाल अन्तःपरीक्त्या आदि प्रमागोंके श्राधारपर ईसाकी श्राठवीं शताब्दी (७२० से ७८० ई०) निश्वीरित किया है । न्यायटीपिकामें धर्मभूषणजीने कई जगह इनके नाम-

१ देखो, 'क्या स्वामीसमन्तभद्र धर्मकोर्तिके उत्तरकालीन है ?' नामक मेरा लेख, जैनसिद्धान्तभास्कर मा॰ ११ किरण १। २ देखो, **अकलक्ट्रप्रन्थत्रयकी प्रस्तावना ए०** ३२।

का उल्लेख किया है श्रीर तत्त्वार्थवार्त्तिक तथा न्यायविनिश्चयसे कुछ वाक्योंको उद्भुत किया है।

कुमारनन्दि भट्टारक-यद्यपि इनकी कोई रचना इस समय उप-साब्ध नहीं है, इससे इनका विशेष परिचय कराना श्रशस्य है फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये आर विद्यानन्दके पूर्ववर्ती विद्वान हैं श्रीर श्रव्छे जैनतार्किक हुए हैं। विद्यानन्दस्त्रामीने श्रपने प्रमाण-परीचा, पत्रारीचा श्रीर तत्त्वार्थश्लोकवात्तिकमें इनका श्रीर इनके वाद-न्यायका नामोल्लेख किया है तथा उसकी कुछ कारिकाएँ भी उद्भृत की हैं। इससे इनकी उत्तरावधि तो विद्यानन्दका समय है श्रर्थात् ६वीं राताब्दी है। ग्रीर त्रकलङ्कदेवके उत्तरकालीन मालूम होते हैं; क्योंकि त्रकलङ्कदेवके समकालीनका ऋस्तित्व परिचायक इनका ऋब तक कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। स्रतः स्रकलक्कदेवका समय (प्वीं शताब्दी) इनकी पूर्वांबिध है। इस तरह ये = वीं, ६ वीं सदीके मध्यवतीं विद्वान् जान पहते हैं। चन्द्र-गिरि पर्वतपर उत्कीर्ण शिलालेख नं २२७ (१३६) में इनका उल्लेख है जो ६ वीं शताब्दीका अनुमानित किया जाता है । इनका महत्वका 'वादन्याय' नामका तर्कप्रन्थ स्त्राज उपलब्ध नहीं है जिसके केवल उल्लेख मिलते हैं। स्त्रा० धर्मभूषणने न्यायदी १०६६ स्त्रीर ८२ पर 'तदुक्तं कुमारनन्दिभट्टारकैः कहकर इनके वादन्यायकी एक कारिकाके पूर्वार्द्ध श्रीर उत्तरार्धका श्रलग श्रलग उद्भृत किया है।

माणिक्यनन्दि—ये कुमारनन्दि भट्टारककी तरह नन्दिसंघके प्रमुख श्राचार्योमें हैं। इनकी एकमात्र कृति परीच्चमुख है जिसके सम्बन्धमें इम पहले प्रकाश डाल श्राए हैं। इनका समय ६वीं शताब्दीके लगभग माना जाता है। ग्रन्थकारने न्यायदीपिकामें कई जगह इनका नामोल्लेख किया है। एक स्थान (पृ० १२०) पर तो 'भगवान' श्रीर

१ देखो, जैनशिलालेखसं० ए० १५२, ३२१।

'भट्टारक' जैसे महनीय विशेषणों वहित इनके नामका उल्लेख करके परीक्षामुखके सूत्रको उद्धृत किया है।

स्याद्वादिविद्यापित-यह ब्राचार्य वादिराजस्रिको विशिष्ट उपाधि थी जो उनके स्यादादिवद्याके अधिपतित्व—अगाध पारिडत्यको प्रकट करती है। ऋा॰ वादिराज ऋपनी इस उपाधिसे इतने ऋभिन एवं तदात्म जान पढ़ते हैं कि उनकी इस उपाधिसे ही पाठक वादिराजस्रिको जान लेते हैं। यही कारण है कि न्यायविनिश्चयविवरणके सन्धिवाक्योंमें 'स्याद्वादिवद्यापति' उपाधिके द्वारा ही वे ऋभिहित हुए हैंै। न्याय-दीपिकाकारने भी न्यायदीपिका पृ० २४ ऋौर ७० पर इसी उपाधिसे उनका उल्लेख किया है स्त्रीर पृ॰ २४ पर तो इसी नामके साथ एक बास्य-को भी उद्भृत किया है। मालूम होता है कि 'न्यायविनिश्चय' जैसे दुरूह तर्कप्रन्थपर अपना बृहत्काय विवरण लिखनेके उपलच्चमें ही इन्हें गुरुवनों श्रथवा विद्वानों द्वारा उक्त गीरवपूर्ण स्वाद्वादविद्याके धनीरूप उच्च पदवी-से सम्मानित किया होगा। वादिराबस्रि केवल अपने समयके महान् तार्किक ही नहीं थे, बल्कि वे सच्चे ऋहं इक एवं आज्ञाप्रधानी, वैयाकरण स्त्रीर श्रद्धितीय उच्च कवि भी वेरे। न्यायविनिश्चयविवरसा, पार्श्वनाथचरित, यशोधरचरित, प्रमाग्रनिर्णय श्रौर एकीभावस्तोत्र आदि इनकी कृतियाँ हैं। इन्होंने ऋपना पार्श्वनाथचरित शकसम्बत् ६४७ (१०२५ ई॰) में समाप्त किया है। ऋतः ये ईसाकी ११ वीं सदीके पूर्वाईके विद्वान् हैं।

१ इसका एक नमूना इस प्रकार है—'इत्याचार्यस्याद्वादविद्यापित-विरचिते न्यायविनिश्चयकारिकाविवरसे प्रत्यस्थमस्तावः प्रथमः ।'— स्नि० पत्र ३०६।

२ 'वादिराजमनु शान्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंहः। बादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः॥' —एकोभावस्तोत्र २६।

## २. अभिनव धर्मभूषण

#### प्रासिक-

जैनसमाजने अपने प्रतिष्ठित महान् पुरुषो—तीर्थं करों, राजाओं, आचायों, श्रेष्ठिवरों, विद्वानों तथा तीर्थं चेत्रों, मन्दिरों और मन्थागारों आदिके इतिष्ठतको संकलन करनेकी प्रवृत्तिकी ओर बहुत कुछ उपेका एवं उदासीनता रखी है। इसीसे आज सब कुछ होते हुए भी इस विषयमें हम दुनियाँ जी नजरोंमें श्राकिञ्चन समक्ते जाते हैं। यद्यपि यह प्रकट है कि जैन हतिहासकी सामग्री विपुलकामें भारतके कोने-कोनेमें सर्वत्र विद्यमान है पर वह विखरी हुई श्रासम्बद्धकरमें पड़ी हुई है। यही कारण है कि जैन हतिहासकी जाननेके लिये या उसे सम्बद्ध करनेके लिये आपरिमित कठिनाइयाँ आती हैं और अन्धेरेमें टटोलना पड़ता है। प्रसन्नताकी चात है कि कुछ दूरदर्शी श्रीमान् और विद्वान् वर्गका अब इस ओर ध्यान गया है और उन्होंने इतिहास तथा साहित्यके संकलन, अबन्वेषण आदिका क्रियात्मक प्रयत्न आरम्भ कर दिया है।

त्राज हम ऋपने जिन ग्रन्थकार भी ऋभिनव धर्मभूषण्का परिचय देना चाहते हैं उनका जाननेक लिये जो कुछ साधन प्राप्त हैं वे यद्यपि पूरे पर्याप्त नहीं हैं। उनके माता-पितादिका क्या नाम था ! जन्म ऋौर स्वर्गवास कन, कहाँ हुआ ! ऋगदिका उनसे कोई पता नहीं चलता है। फिर भी सौभाग्य ऋौर सन्तोषकी बात यही है कि उपलब्ध साधनोंसे उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व, गुरुपरम्परा, ऋौर समयका कुछ प्रामाणिक परिचय मिल जाता है। ऋतः हम उन्हीं शिलालेख, ग्रन्थोल्लेख ऋगदि साधनोंपरसे ग्रन्थकारके सम्बन्धमें कुछ कहनेके लिये प्रस्तुत हुए हैं।

### ग्रन्थकार और उनके अभिनव तथा यति विशेषस-

इस ग्रन्थके कर्ता अभिनव धर्मभूषण यति हैं। न्यायदीपिकाके पहले और दूसरे प्रकाशके पुष्पिकाबाक्योंमें 'यति' विशेषण तथा तीसरे प्रकाशके पुष्पिकावाक्यमें 'अभिनव' विशेषण इनके नामके साथ पाये जाते हैं। जिससे मालूल होता है कि न्यायदीविकाके रचयिता धर्मभूषण अभि-नव और यति दोनों कहलाते थे। जान गड़ता है कि अपने पूर्ववर्ती धर्में भूषणांसे अपनेको व्यावृत्त करनेके लिये 'अभिनव' विशेषण लगाया है। क्योंकि प्राय: ऐसा देखा जाता है कि एक नामके अनेक व्यक्तियोंमें अपने को जुदा करनेके लिये कोई उपनाम रख लिया जाता है। ऋतः 'श्रमिनव' न्यायदीपिकाकारका एक व्यावर्त्तक विशेषण या उपनाम समक्तना चाहिए। जैनसाहित्यमें ऐसे श्रीर भी कई श्राचार्य हुए हैं जो श्रपने नामके साथ श्रभि-नव विशेषण लगते हुए पाये जाते हैं। जैसे अभिनव परिडताचार्य (शक॰ १२३३) स्त्रभिनव अतमुनि<sup>२</sup> स्त्रभिनव गुणभद्र<sup>3</sup> स्त्रौर म्राभिनव परिडतदेव र त्रादि । त्रतः पूर्ववर्ती त्रापने नामवालोसे ब्यावृत्ति-के लिये 'ऋभिनव' विशेषग्राकी यह एक परिपाटी है। 'यति' विशेषग्रा तो स्पष्ट ही है क्योंकि वह मुनिके लिये प्रयुक्त किया जाता है। ऋभि-नव धर्मभूषण श्रपने गुरु श्रीवर्द्धमान भट्टारकके पट्टके उत्तराधिकारी हुए थे श्रीर वे कुन्दकुन्दाचार्यकी त्राम्नायमें हुए हैं। इसलिये इस विशेषणके द्वारा यह भी निर्भान्त ज्ञात हो जाता है कि ग्रन्थकार दिगम्बर जैन मुनि थे श्रौर महारक नामसे लोकविश्रुत थे ।

भद्दारकमुनिः श्रीमान् शल्यत्रयविवर्जितः ॥"

१ देखो, शिलालेख० नं • ४२१। २ देखो, जैर्नाशलालेखसं • ए • २०१, शिलाले • १०५ (२४५)। ३ देखो, 'सी. पी. एएड बरार कैंटलाग' रा • व • हीरालालद्वारा सम्पादित। ४ देखो, जैर्नाशलालेख सं • ए • ३४५, शिलालेख नं • ३६२ (२५७)।

५ "शिष्यस्तस्य गुरोरासीद्धर्मभूषणदेशिकः।

<sup>---</sup>विजयनगरशिला० नं ० २।

## धर्मभूषण नामके दूसरे विद्वान्-

अगर कहा गया है कि ग्रन्थकारने दूसरे पूर्ववर्ती धर्मभूषणोंसे भिन्नत्व ख्यापित करनेके लिये ऋपने नामके साथ 'ऋभिनव' विशेषण लगाया है। स्रातः यहाँ यह बता देना स्रावश्यक प्रतीत होता है कि जैन-परमरामें धर्मभूषण नामके अनेक विद्वान हो गये हैं। एक धर्मभूषण वे हैं जो भद्दारक धर्मचन्द्रके पट्टपर बैठे थे श्रीर जिनका उल्लेख बरार-प्रान्तके मूर्तिलेखोमें बहुलतया पाया जाता है । ये मूर्तिलेख शकसम्बत् १५२२, १५३५, १५७२ श्रीर १५७७ के उत्कीर्ण हुए हैं। परन्तु ये धर्मभूषण न्यायदीपिकाकारके उत्तरकालीन हैं। दूसरे धर्मभूषण वे हैं जिनके स्रादेशानुसार केशववर्णीने स्रपनी गोम्मटसारकी जीवतस्यप्रदी-पिका नामक टीका शकसम्बत् १२८१ (१३५६ ई०) में बनाई है ३। तीसरे धर्मभूषण वे हैं जो अप्रमरकी तिके गुरु थे तथा विजयनगरके शिलालेख नं २ में उल्लिखित तीन धर्मभूषणोमें पहले नम्बरपर जिनका उल्लेख है श्रीर जो ही सम्भवतः विन्ध्यगिरि पर्वतके शिलालेख नं॰ १११ (२७४)में भी श्रमस्कीत्तिके गुरुरूपसे उल्लिखित हैं । यहाँ उन्हें किलिकाल-सर्वज्ञ' भी कहा गया है। चौथे धर्मभूषण वे हैं जो अप्रमरकीर्त्तिके शिष्य श्रीर विजयनगर शिलालेख नं ॰ २ गत पहले धर्मभूपण्के प्रशिष्य हैं एवं सिंहनन्दीवतीके सधर्मा हैं तथा विजयनगरके शिलालेख नं ० २ के ११वें पद्यमें दूसरे नं॰ के धर्मभूषणके रूपमें उल्लिखित हैं।

१ 'सहस्रनामाराधना' के कर्त्ता देवेन्द्रकीत्तिने भी 'सहस्रनामाराधना' में इन दोनों विद्वानोंका अपने गुरु और प्रगुरुरूपसे उल्लेख किया हैं। देखो, जैनसिद्धान्तभवन आरासे प्रकाशित प्रशस्तिसं० १० ६४।

२ देखो, डा॰ ए॰ एन॰ उपाध्येका 'गोम्मटसारकी जीवतत्त्व-प्रदीपिका टीका' शीर्षक लेख 'श्रानेनकान्त' वर्ष ४ किरण १पृ॰ ११८।

## ब्रन्थकार धर्मभूषण और उनकी गुरुपरम्परा-

प्रस्तुत प्रन्थके कर्ता धर्मभूषण उपर्युक्त धर्मभूषण्यों मिन हैं श्रीर जिनका उल्लेख उसी विजयनगरके शिलालेख न॰ २ में तीसरे नम्बरके धर्मभूषण्ये स्थानपर है तथा जिन्हें स्पष्टतया आवर्दमान महारकका शिष्य बतलाया है। न्यायदीपिकाकारने स्वयं न्यायदीपिकाके श्रान्तिम पद्ये श्रीर श्रान्तिम (तीसरे प्रकाशगत) पुष्पिकावाक्यमें श्रपने गुरुका नाम श्रीवर्दमान महारक प्रकट किया है। मेरा श्रनुमान है कि मङ्गलाचरण् पद्यमें भी उन्होंने 'श्रीवर्द्धमान' पदके प्रयोगद्वारा वर्द्धमान तीर्थंकर श्रीर श्रपने गुरु वर्द्धमान महारक दोनोंको स्मरण् किया है। क्योंकि श्रपने परापरगुरुका स्मरण् करना सर्वथा उचित ही है। श्रीधर्मभूषण् श्रपने गुरुके श्रत्यन्त श्रनन्यभक्त थे। वे न्यायदीपिकाके उसी श्रन्तिम पद्ये श्रीर पुष्पिकावाक्यमें कहते हैं कि उन्हें श्रपने उक्त गुरुकी कृपासे ही सरस्वतीका प्रकर्ष (सारस्वतादय) प्राप्त हुश्रा था श्रीर उनके चरणोंकी स्मरण्यो भक्ति-सेवासे न्यायदीपिकाकी पृष्पता हुई है। श्रतः मङ्गला-चरणपद्यमें श्रपने गुरु वर्द्धमान भहारकका भी उनके द्वारा स्मरण् किया जाना सर्वथा-सम्भव एवं सङ्गत है।

विजयनगरके उस शिलालेखमें जो शकसम्बत् १३०७ (१३८५ ई॰) में उत्कीर्ग हुन्ना है, प्रन्थकारकी जो गुरुपरम्परा दी गई है उसके सूचक शिलालेखगत प्रकृतके उपयोगी कुछ पद्योंको यहाँ दिया जाता है:—

> "यत्पादपङ्कजरजो रजो हरति मानसं। स जिनः श्रेयसे भूयाद् भूयसे करुणालयः ॥१॥ श्रीमत्परमगाम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम्। जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्॥२॥

श्रीमुलसंबेऽजनि नन्दिसंबस्तस्मिन् बलात्कारगणेतिसंज्ञः । तत्रापि सारस्वतनाम्नि गच्छे स्वच्छाशयोऽभूदिह पद्मनन्दी॥३॥ **ग्राचार्य: कुन्दकुन्दाख्यो वक्रग्रीवो महामु**निः । एलाचार्यो रद्धिष्ठ इति तन्नाम पञ्चभा ॥४॥ केचित्तदन्वये चारुमुनयः खनयो गिराम् । जलभाविव रत्नानि बभूबुटिंव्यतेजसः ॥५॥ तत्रासीच्चाबचारित्ररत्नरत्नाङ्करो गुरुः। धर्मभूषग्योगीन्द्रो भट्टारकपदांचितः ॥६॥ भाति भट्टारको धर्मभूषयो गुणभूषणः। यद्यशः कुसुमामोदे गगनं भ्रमरायते ॥०॥ शिष्यस्तस्य गुरोरासीदनर्गलत्तपोनिधिः। श्रीमानसरकी स्यार्थी देशिकाग्रेसरः शमी ॥८॥ निजपन्नपुरकवाटं घरयित्वाऽनिलनिरोषतां हृद्ये । श्रविचलितबोधदीपं तमममरकीर्त्तं भजे तमोहरग्रम् ॥६॥ केऽपि स्वोदरपूरग्रे परिग्रता विद्याविहीनान्तराः । योगीशा भुवि सम्भवन्तु बहवः कि तैरनन्तैरिह ॥ भीर: स्फूर्जिति दुर्जयातनुमदध्वंसी गुणैरुजित-राचार्योऽमरकीर्त्तिशिष्यगणभृच्छीसिहनन्दीवती ॥१०॥ श्रीधर्मभूषोऽजनि तस्य पट्टे श्रीसिंहनन्धार्यगुरोस्तधर्मा । भट्टारकः श्रीजिनधर्महर्म्यस्तम्भायमानः कुमुदेन्दुकीर्त्तिः ॥११॥ पट्टे तस्य मुनेरासीद्वर्द्ध**मा**नमुनीश्वरः । श्रीसिंहनन्दियोगीन्द्रचरगाग्भोनषट्पदः ॥१२॥ शिष्यस्तस्य गुरोरासीद्धर्मभूषणदेशिकः। महारकमुनिः श्रीमान् शल्यत्रविवर्जितः ।।१३॥'' इन पद्योंमें ऋभिनव धर्मभूषग्राकी इस प्रकार गुरुपरम्परा बतलाई गई है:---

१ इसके आगोके लेखमें १५ पद्य और हैं जिनमें राजवंशका ही वर्णन है।

यह शिलालेख शकसम्वत् १३०७ में उत्कीर्ण हुआ है। इसी प्रकार का एक शिलालेख ने० १११ (२७४)का है जी विन्ध्यगिरि पर्वतके अध्यप बागि कुके पूर्वकी श्रोर स्थित चट्टानपर खुदा हुआ है श्रीर जो शक सं० १२६५ में उत्कीर्ण हुआ है। उसमें इस प्रकार परम्परा दी गई है:—

१ "श्रीमत्वरमगम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनं । जीयात् त्रेलोक्यमाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥१॥

श्रीमृत्त-सङ्घपयः पयोधिवर्द्धनमुधाकराः श्रीवलास्त्रारगण्यमल-कलिका-कलाप-विकचन दिवाकराः "वनवाः "तकीर्त्तिहेवाःतिर्याच्याः राय-भुज-सुदामः ""श्राचार्य्य महा-वादिवादीश्वर राय-वादि-पितामह सकल-विद्धजन-चक्रवर्ति हेवेन्द्रविशाल-कीर्त्ति-हेवाः तिर्याच्याः भष्टारक-श्रीशुभकीर्त्तिदेवास्तिर्याचार्याः कलिकाल-सर्व्यत्त-भद्टारक-धम्मे भूषण् देवाः तिराच्याः श्रीत्रामरकीर्याचार्याः तिर्याच्याः मालिवाः "ति-नृपाणां प्रथ-मानलः "रिततः नृत-पाः "यमुल्लासकः "देमकः चार्य्यद्वतानां भद्टारक- मूलसंघ — बलात्करगण कीर्ति ( वनवासिके ) | देवेन्द्र विशालकीर्ति | शुभकीर्त्तिदेव भद्दारक | धर्मभूषण्यदेवर्गे | श्रमरकीर्त्ति श्राचार्य | धर्मभूषण्यदेवर्गे | धर्मभूषण्यदेवर्गे

इन दोनों लेखोंको मिलाकर ध्यानसे पढ़नेसे विदित हौता है कि
प्रथम धर्मभूषण, श्रमरकीति श्राचार्य, धर्मभूषण द्वितीय श्रीर वर्दमान
ये चार विद्वान सम्भवतः दोनोंके एक ही हैं। यदि मेरी यह सम्भावना
टीक है तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है वह यह कि विन्ध्यगिरिके
लेख (शक १२६५)में वर्दमानका तो उल्लेख है पर उनके शिष्य (पटके
उत्तराधिकारी) तृतीय धर्मभूषणका उल्लेख नहीं है। जिससे जाम पढ़ता
है कि उस समय तक तृतीय धर्मभूषण वर्दमानके पट्टाधिकारी नहीं बन
सके होंगे श्रीर इस्लिये उक्त शिलालेखमें उनका उल्लेख नहीं श्राया।

धर्मभूषण देवानां \* \* \* तत्त्वार्थ-वाद्धिवर्द्धमान-हिमांशुना \* \* \* बर्द्धमान-स्वामिना कारितोऽहं [यं] त्र्याचार्याणां \* \* स्वस्तिशक-वर्ष १२६४ परि-धावि संवरसर वैशाख-शुद्ध ३ बुधवारे । "-उद्धृत जैमशिष्ए०२२३ से।

१ प्रो॰ हीरालालजीने इनकी निषद्या बनवाई जानेका समय शक सम्बत् १२६५ दिया है। देखो, शिलालेखरं पु॰ १३६।

किन्तु इस शिलालेखके कोई १२ वर्ष बाद शक सं० १३०७(१३८५ ई०)
में उत्कीर्ण हुए विजयनगरके उल्लिखित शिलालेख नं० २ में उनका
(तृतीय धर्मभूषण्का ) स्रष्टतया नामोल्लेख है। स्रतः यह सहजमें
अनुमान होसकता है कि वे स्रपने गुरु वर्दमानके पट्टाधिकारी शक
सम्वत् १२६५ से १३०७ में किसी समय बन चुके थे। इस तरह श्रमिनव
धर्मभूषण्के साजात् गुरु श्रीवर्दमानमुनीश्वर श्रीर प्रगुरु द्वितीय धर्मभूषण् थे। स्रमरकीति टादागुरु श्रीर प्रथमधर्मभूषण् परदादा गुरु थे। श्रीर
इसीसे मेरे ख्यालमें उन्होंने स्रपने इन पूर्ववर्ती पूज्य प्रगुरु (द्वितीय धर्मभूषण्)
तथा परदादागुरु (प्रथमधर्मभूषण्)से पश्चादतीं एवं नया बतलानेके लिय
स्रपनेको स्रमिनव विशेषण्से विशेषित किया जान पड़ता है। जो कुछ हो,
यह स्रवश्य है कि वे स्रपने गुरुके प्रभावशाली श्रीर मुख्य शिष्य थे।

#### समय-विचार---

यद्यपि अभिनव धर्मभूषगाकी निश्चित तिथि बताना कठिन है तथापि को श्राधार प्राप्त हैं उनपरसे उनके समयका लगभग निरुचय होजाता है। श्रतः यहाँ उनके समयका विचार किया जाता है।

विन्ध्यगिरिका को शिलालेख प्राप्त है वह शक सम्वत् १२६५ का उत्कीर्ण हुन्ना है। मैं पहले बतला त्राया हूँ कि इसमें प्रथम और द्वितीय इन दो ही धर्मभूषणोंका उल्लेख है और द्वितीय धर्मभूषणके शिष्य बर्द्धमानका श्रन्तिमरूपसे उल्लेख है। तृतीय धर्मभूषणका उल्लेख उसमें नहीं पाया जाता। प्रो॰ हीरालालजी एम. ए. के उल्लेखानुसार द्वितीय धर्मभूषणकी निषदा (नि:सही) शकसं॰ १२६५ में बनवाई गई है। स्रतः द्वितीय धर्मभूषणका त्रास्तित्वसमय शकसं॰ १२६५ तक ही समभ्तना चाहिए। मेरा अनुमान है कि केशववर्णीको अपनी गोम्मटसारकी जीवनतस्वप्रदीपिका टीका बनानेकी प्रेरणा एवं आदेश जिन धर्मभूषणसे मिला वे धर्मभूषण भी यही द्वितीय धर्मभूषण होना चाहिये। क्योंकि इनके

पहुका समय यदि २५ वर्ष भी हो तो इनका पहुपर बैठनेका समय शकसं? १२७०के लगभग पहुँच जाता है उस समय या उनके उपरान्त केशक-वर्णीको उपर्युक्त टीकाके लिखनेमें उनसे श्रादेश एवं प्रेरणा मिलना श्रसम्भव नहीं है। चूँ कि केशववर्णीने ऋपनी उक्त टीका शकसं० १२८१ में पूर्ण की है। अतः उस जैसी विशाल टीकाके लिखनेके लिये ११ वर्ष जितना समयका लगना भी त्र्यावश्यक एवं सङ्गत है। प्रथम व तृतीव धर्मभूषण केशवत्रणींके टीकाप्रेरक प्रतीत नहीं होते। क्योंकि तृतीय जीवतत्त्वप्रदीपिकाके समाप्तिकाल (शक॰ १२८१) से धर्मभूषण करीब १६ वर्ष बाद गुरुपट्टके ऋधिकारी हुए जान पड़ते हैं ऋौर उस समय वे प्रायः २० वर्षके होंगे । श्रतः जी० त० प्र० के रचनारम्भसमय-में तो उनका श्रक्तित्व ही नहीं होगा तब वे केशववर्णींके टीका-प्रेरक कैसे हो सकते ? श्रीर प्रथम धर्मभूषण भी उनके टीकाप्रेरक सम्भव प्रतीत नहीं होते । कारण, उनके पट्टपर स्त्रमरकीर्त्त स्त्रौर स्त्रमरकीर्त्तके पट्टपर द्वितीय धर्मभूषण (शक॰ १२७०-१२६५) बैठे हैं। ऋतः अमरकीर्त्तिका शक्तं १२२ - १२४५ होता है। ऐसी हालतमें यह सम्भव नहीं है कि प्रयम धर्मभूषण शक १२२०--१२४५ में केशववर्णीको जीवतस्वप्रदीपिकाके लिखनेका आरदेश दें और वे ६१ या ३६ वर्षों जैसे इतने बड़े लम्बे समयमें उसे पूर्ण करें । अतएव यही प्रतीत होता है कि द्वितीय धर्मभूषण (शक० १२७०-१२६५) ही केशववर्णी( शक॰ १२८१ )के उक्त टीकाके लिखनेमं प्रेरक रहे हैं। ऋस्तु।

पीछे में यह निर्देश कर श्राया हूँ कि तृतीय धर्मभूषण ( ग्रन्थकार ) शक्तं १९६५ श्रौर शक्तं १३०७के मध्यमें किसी समय श्रपने वर्द-मानगुरुके पट्टपर श्रासीन हुए हैं। श्रतः यदि वे पट्टपर बैठनेके समय (करीब शक्त १३०० में) २० वर्षके हों, जैसा कि सम्भव है तो उनका जन्मसमय शक्तं १२८० (१३५८ई०)के करीब होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य- के स्वामी प्रथम देवस्य ग्रीर उनकी पत्नी भीमादेवी जिन वर्द्धमानगुरुके शिष्य धर्मभूषस्के परम भक्त थे ग्रीर जिन्हें ग्रपना गुरु मानते थे तथा जिनसे प्रभावित होकर जैनधर्मकी ग्रातिशय प्रभावनामें प्रवृत्त रहते थे वे यही तृतीय वर्मभूषस् न्यायदीपिकाकार हैं। पद्मावती-वस्तीके एक लेखसे ज्ञात होता है कि "राजाधिराजपरमेशवर देवराय प्रथम वर्द्धमानमुनिके शिष्य धम्भूषस् गुरुके, जो बड़े विद्वान् थे, चरस्पोमें नमस्कार किया करते थे।" इसी बातका समर्थन शक्तं १४४० में अपने 'दशमक्त्यादिमहाशास्त्र'को समाप्त करनेवाले कवि वर्द्धमानमुनीन्द्रके इसी प्रन्थगत निम्न श्लोकसे भी होता है:—

''राजाभिराजपरमेश्वरदेवरायभूपालमौलिल्तदंघिसरोजयुग्मः।

श्रीवर्द्धमानमुनिवल्लभमीटचमुख्यः श्रीधर्मभूषणसुखी जयित समाटचः ॥"
यह प्रसिद्ध है कि विजयनगरनरेश प्रथम देवराय ही 'राजाधिराजपरमेश्वर' की उपाधिसे भूषित ये । इनका राज्य-समय सम्भवतः
१४१८ ई० तक रहा है क्योंकि द्वितीय देवराय ई० १४१६ से १४४६
तक माने जाते हैं । श्रातः इन उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि वर्द्धमानके
शिष्य धर्मभूष्या तृतीय (ग्रन्थकार) ही देवराय प्रथमके द्वारा सम्मानित
थे । प्रथम श्रथवा द्वितीय धर्मभूष्या नहीं; क्योंकि वे वर्द्धमानके शिष्य

१ प्रशस्तिसं० ए० १२५से उद्भृत । २-३ देखो, डा० भास्कर आनन्द्र सालेतोरका 'Mediaeval Jainism' p. 300-301 । मालूम नहीं डा॰ सा० ने द्वितीय देवराय (१४१६-१४४६ई०)की तरह प्रथम देवराय- के समयका निर्देश क्यों नहीं किया १ ४ डा॰ सालेतोर दो ही धर्मभूषणा मानते हैं और उनमें प्रथमका समय १३७८ ई० और दूसरेका ई॰ १४०३ बतलाते हैं तथा वे इस अमेलेमें पड़ गये हैं कि कौनसे धर्मभूषणाका सम्मान देवराय प्रथमके द्वारा हुआ था १ (देखो, मिडि- यायक जैनिडम ए॰ ३००)। मालूम होता है कि उन्हें विजयनगरका

नहीं ये। प्रथम धर्मभूषण तो शुभकीतिके श्रीर द्वितीय धर्मभूषण श्रमर-फीत्तिके शिष्य ये। श्रतएव वह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि श्रिम-नव धर्मभूषण देवरायप्रथमके समकालीन हैं। श्रयोत् श्रन्थकारका श्रान्तिमकाल ई० १४१८ होना चाहिये। यदि यह मान लिया जाय तो उनका जीवनकाल ई० १३५८ से १४१८ ई० तक समक्तना चाहिये। श्रीमनव धर्मभूषण जैसे प्रभावशाली विद्वान् जैन साधुके लिये ६० वर्षकी उम्र पाना कोई ज्यादा नहीं है। हमारी सम्भावना वह भी है कि वे देवराय द्वितीय (१४१६-१४४६ ई०) श्रीर उनके श्रेष्टि संकप्पके द्वारा भी प्रशुत रहे हैं । हो सकता है कि ये श्रम्य धर्मभूषण हों। जो हो, हतना श्रवश्य है कि वे देवराय प्रथमके समकालिक निश्चतरूपसे हैं।

प्रन्थकारने न्यायदीपिका (पृ० २१)में 'बालिशाः' शब्दोंके साथ सामप्य-के सर्वदर्शनसंग्रहसे एक पंक्ति उद्भृत की है। साथप्रका समय शकसं० १३वीं शताब्दीका उत्तरार्थ माना जाता है । क्योंकि शक्सं० १३१२का उनका एक दानपत्र मिला है जिससे वे इसी समयके विद्वान् उहरते हैं। न्यायदीपिकाकारका 'बालिशाः' पदका प्रयोग उन्हें सायप्रके समकालीन होनेकी श्रोर संकेत करता है। साथ ही दोनों विद्वान् नजदीक ही नहीं, एक ही जगह—विजयनगरके रहनेवाले भी ये इसलिए वह पूरा सम्भव है कि धर्मभूषण श्रीर सायण समसामयिक होंगे। या १०-५ वर्ष-श्रागे पिछेके होंगे। श्रतः न्यायदीपिकाके इस उल्लेखसे भी पूर्वोक्त निर्धो-रित शक सं० १२८० से १३४० या ई० १३५८ से १४१८ समय ही सिद्ध

पूर्वोक्त शिलालेख नं ॰ २ ऋादि प्राप्त नहीं हो सका। श्रान्यथा वे इस निष्कर्षपर न पहुँचते।

१ प्रशस्तिसं ० १० १४ भमें इनका समय ई॰ १४२६ - १४५१ दिया है। २ इसके लिये जैनसिद्धान्तभवन आरासे प्रकाशित प्रशस्तिसं ० में परिचय कराये गये वर्द्धानसुनीन्द्रका 'दशभक्त्यादिमहाशास्त्र' देखना च।हिये। ३ देखो, सर्वदर्शनसंमहकी प्रस्तावना ए० ३२।

- होता है। स्त्रर्थात् ये ईसाकी १४वीं सदीके उत्तरार्ध स्त्रीर १५वीं सदीके प्रथम पादके विद्वान् हैं।

डा॰ के॰ बी॰ पाठक श्रीर मुख्तार सा॰ इन्हें शकसं॰ १३०७ (ई॰ १३०५) का विद्वान बतलाते हैं जो विजयनगरके पूर्वांक शिलालेख नं० १ के श्रनुसार सामान्यतया ठीक है। परन्तु उपर्युक्त विशेष विचारसे ई॰ १४१८ तक इनकी उत्तराविध निश्चित होती है। डा॰ सतीशचन्द्र विद्यान भूषण 'हिस्टरी श्राफ दि मिडियावल स्कूल श्रॉफ इंडियन लॉजिक' में इन्हें १६०० A. D. का विद्वान स्चित करते हैं। पर वह ठीक नहीं है। जैसा कि उपर्युक्त विवेचनसे प्रकट है। मुख्तारमा॰ ने भी उनके इस समयको गलत ठहराया है ।

व्यक्तित्व और कार्य -

श्राचार्य धर्मभूषण्के प्रभाव एवं व्यक्तित्वस्चक जो उल्लेख मिलते हैं उनसे मालूम होता है कि वे श्रपने समयक सबसे बड़े प्रभावक श्रीर व्यक्तित्वशाली जैनगुरु थे। प्रथमदेवराय, जिन्हें राजाधिराजपरमेश्वरकी उपावि थी धर्मभूषण्के चरणोंमें मस्तक भुकाया करते थे । पद्मावती-वस्तीक शासनलेखमें उन्हें बड़ा विद्वान एवं वक्ता प्रकट किया गया है। साथमें मुनियों श्रीर राजाश्रोंसे पूजित बतलाया है । इन्होंने विजयनगरके राजवरानेमें जैनधर्मकी श्रातशय प्राभवना की है। मैं तो समकता हूँ कि इस राजधरानेमें जो जैनधर्मकी महती प्रतिष्ठा हुई है उसका विशेष श्रेय इन्हों श्रामिनव धर्मभूषण्जीको है जिनकी विद्वता श्रीर प्रभावके सब कायल थे। इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकार श्रमाधारण प्रभावशाली व्यक्ति थे।

जैनधर्मकी प्रभावना करना उनके जीवनका वन था ही, किन्तु प्रन्थ-रचनाकार्यमें भी उन्होंने ग्रपनी ग्रानोखी शक्ति ग्रीर विद्वत्ताका बहुत ही सुन्दर उपयोग किया है। ग्राज हमें उनकी एक ही ग्रमर रचना प्राप्त है ग्रीर वह श्रकेली यही प्रस्तुत न्यायदीपिका है। जो जैनन्यायके वाङ्मयमें श्रपना विशिष्ट स्थान रखे हुए है ग्रीर ग्रन्थकारकी धवलकीर्तिको श्रन्तुएए

१-२ स्वामी समन्तभद्र पृ. १२६। ३-४ देखो, 'मिडियावल जैनिज्म'पृ.२६६।

वनाये हुए हैं। उनकी विद्वसाका प्रतिविम्स उसमें स्पष्टतया त्रालोकित हो रहा है। इसके सिवाय उन्होंने और भी कोई रचना की या नहीं इसका कुछ भी पता महीं चलता है। पर मैं एक सम्भावना पहिले कर श्राया हूँ कि काक्यकिलका भी प्रन्थकारकी द्वितीय रचना होना चाहिए। क्योंकि वहाँ इस प्रन्थका इस प्रकारसे उल्लेख किया है कि जिससे लगने लगता है कि प्रम्थकार श्रपनी ही दूसरी रचनाको देखनेका इक्तित कर रहे हैं। यदि सचसुचमें यह प्रन्थ प्रन्थकारकी रचना है तो मालूम होता है कि वह न्यायदीपिकासें भी श्रधिक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण प्रन्थ होगा। श्रान्वेषकोंको इस महत्त्वपूर्ण प्रन्थका श्रवश्य ही पता चलाना चाहिए।

ग्रन्थकारके प्रभाव श्रौर कार्यक्षेत्रसे यह भी प्रायः मालूम होता है कि उन्होंने कर्गाटकदेशके उपर्युक्त विजनगरको ही श्रपनी जन्म-सूमि बनायी होगी श्रौर वहीं उनका शरीर-त्याग एवं समाधि हुई होगी। क्योंकि वे गुरु-परम्परासे चले श्राये विजयनगरके भट्टारकी पट्टपर श्रासीन हुए थे। यदि यह टीक है तो कहना होगा कि उनके जन्म श्रीर समाधिका स्थान भी विजयनगर है।

#### उपसंहार

इस प्रकार ग्रन्थकार श्रिभिनव धर्मभूषण श्रीर उनकी प्रस्तुत श्रमर कृतिके सम्बन्धमें ऐतिहासिक दृष्टिसे दो शब्द लिखनेका प्रथम साहस किया। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें चिन्तनकी श्रावश्यकता हमेशा बनी रहती है श्रीर इसीलिये सच्चा ऐतिहासिक श्रुपने कथन एवं विचारको परिपूर्ण नहीं मानता। श्रातः मैंने ऊपर जो विचार प्रस्तुत किया है उसकी कसीटी भी यही है। इमिलिये सम्भव है कि धर्मभूषणजीके ऐतिहासिक जीवनपरिचयमं श्राभी परिपूर्णता न श्रा पाई हो। फिर भी उपलब्ध साधनोंपरसे जो मेरी समभमें श्राया उसे विद्वानोंक समन्न विशेष विचारके लिये प्रस्तुत कर दिया। इत्यलम्।

चेत्र इष्णा १० वि० २००२) ता० ७-४-४५, देहली

दरबारीलाल जैन, कोठिया

## सानुवादन्यायदीपिकाकी

# विषय-सूची

|    | बिषय                                                     | <i>বিষ্ট</i> |        |
|----|----------------------------------------------------------|--------------|--------|
| ۶. | प्रथम-प्रकाश                                             | संस्कृत      | हिन्दी |
| •  | १. मंगलाचरण और प्रन्थप्रतिज्ञा                           | 9            | 83K    |
|    | २. प्रमारा स्रोर नयके विवेचनकी भूमिका                    | မွ           | १३८    |
|    | ३. उद्देशादिरूपसे प्रन्थकी प्रवृत्तिका कथन               | ×            | १३६    |
|    | ४. प्रमाणके सामान्यलज्ञणका कथन                           | 3            | १४४    |
|    | ४. प्रमाग्रके प्रामाण्यका कथन                            | १४           | 888    |
|    | ६. बौद्धोंके प्रमाणलचणकी परीचा                           | १=           | १४३    |
|    | ७. भाट्टोके प्रमाग-लज्ञगकी परीचा                         | १८           | १४३    |
|    | <ul><li>प्राभाकरोंके प्रमाग-लच्चग्की परीचा</li></ul>     | 39           | १४४    |
|    | <ol> <li>नैयायिकोंके प्रमाग-स्वस्त्राकी परीचा</li> </ol> | २०           | १४४    |
| ₹. | द्वितीय-प्रकाश                                           |              |        |
|    | १०. प्रमाणके भेद श्रीर प्रत्यक्तका लक्त्म                | <b>23</b>    | १४६    |
|    | ११. बौद्धोंके प्रत्यच-लच्चराका निराकरण                   | २४           | 880    |
|    | १२. यौगाभिमत सिन्नकंका निराकरण                           | 3,5          | १६०    |
|    | १३. प्रत्यक्तके दो भेद कर के सांख्यवहारिक प्रत्यक्त      | त्-          | ¥.     |
|    | का लक्त्मण और उसके भेदोंका निरूपम                        | 38           | १६२    |
|    | १४. पारमाथिक प्रत्यक्षका लक्षण श्रीर उसके                |              |        |
|    | भेदोंका कथन                                              | 38           | १६४    |
|    | १४. अवधि आदि तीनों ज्ञानोंको अतीन्द्रिय                  |              |        |
|    | प्रत्यच्च न हो सकनेकी शङ्का और समाधान                    | 30           | १६६    |

| विषय                                             | <i>:</i> .  | 28  |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|
| १६. प्रसङ्गवश शङ्का-समाधानपूर्वक सर्व            | इंक्        |     |
| सिद्धि                                           | 88          | १६८ |
| १७. सामान्यसे सर्वज्ञको सिद्ध करके ह             | प्रहन्तमें  |     |
| सर्वज्ञताकी सिद्धि                               | 88          | १७० |
| ३. तृतीय-प्रकाश                                  |             |     |
| १८. परोच्च प्रमाणका लक्षण                        | ×e          | १७३ |
| १६. परोच्च प्रमासके भेद चौर उनमें ज्ञा           | नान्तर-     |     |
| की सापेच्ताका कथन                                | ४३          | १७४ |
| २०. प्रथमतः उद्दिष्ट स्मृतिका निरूपण             | ४३          | १७४ |
| २१. प्रत्यभिज्ञानका लच्चण श्रीर उसके             |             |     |
| नि्रहरण                                          | ¥Ę          | १७६ |
| २२. तके प्रमाणका निरूपण                          | ६२          | 309 |
| २३. ऋतुमान प्रमाणका निरूपण                       | Ęĸ          | १८२ |
| २४. साधनका तत्त्रण                               | ફદ          | १८४ |
| २४. साध्यका लज्ग ्                               | દ્દ         | १८४ |
| २६ अनुमानके हो भेद और स्वार्थात                  |             |     |
| निरूपण                                           | <b>७</b> १  | १८६ |
| २७. स्वार्थानुमानके ऋङ्गीका कथन                  | હર          | १८६ |
| २८. धर्मीकी तीन प्रकारसे प्रसिद्धिका             | निरूपमा ७३  | १८७ |
| २६. परार्थानुमानक। निरूपण                        | <b>S</b>    | १८६ |
| ३०. परार्थानुमानकी ऋक्ससम्पत्ति ऋौर              | <b>उसके</b> |     |
| अवयवोंका प्रतिपादन                               | હદ્         | 980 |
| ३१. नैयायिकाभिमत पाँच <b>अवयवींका</b> वि         | नेराकर्ग ७७ | १६० |
| ३२. विजिगीषुकथामें प्र <del>तिज्ञा ख</del> ौर हे |             |     |
| ही अवयवोंकी सार्थकताका कथ                        | न ७६        | १६२ |

| विषय                                      |               | प्रष्ठ      |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| ३३. बीतरागकथाये अधिक अवयवीं बी            | <b>1</b>      | .*          |
| जानेके श्रीचित्यका समर्थन                 | =5            | 838         |
| ३४. बौद्धोंके त्रेरूप्य हेतुका निराकरण    | च३            | 558         |
| ३४. नैयायिकसम्मत पाँचरूप्य हेतुका कथन     | r             |             |
| श्रीर उसका निराकरण                        | =8            | १६६         |
| ३६. ऋन्यथानुपपत्तिको ही हेतु-लज्ञ्ण होनेव | की ्          |             |
| सिद्धि                                    | £8.           | ६०४         |
| ३७. हेतुके भेदों ऋौर उपभेदों का कथन       | 8.8           | Sox         |
| ३८. हेत्वाभासका लक्त्या खीर उनके भेद      | 33            | 309         |
| ३६. उदाहरसाका निरूपसा                     | १०३.          | २१२         |
| ४०. उदाहरणके प्रसङ्गसे उदाहरणाभासक        | T             |             |
| कथन                                       | SOX           | <b>२</b> १३ |
| ४१. उपनय, निगमन श्रीर उपनवाभास तथ         | •             |             |
| निगमनाभासके लच्चण                         | १११           | २१७         |
| ४२ त्रागम प्रमाणका लच्चा                  | २१२           | २१७         |
| ४३. श्राप्तका तत्त्रग                     | <b>१</b> १३ ' | २१=         |
| ४४. अर्थका लज्ञ् और उसका विशेष कथ         | न ११६         | २२०         |
| ४४. सत्त्वके हो भेद और दोनोंमें अनेकान्त  | <b>1</b> -    |             |
| त्मकताका कथन                              | १२२           | २२३         |
| ४६. नयका लच्चण, उसके भेद और सप्तभन्न      | <b>ो-</b>     | ;           |
| का प्रतिपादन                              | १२४           | २२४         |
| ४७. प्रन्थकारका अस्तिम निषेद्रन           | १३२           | ्र३०        |



श्रीसमन्तभद्राय नमः

श्रीमदिभनव-धर्भभूषण-यति-विरिचता

## न्याय-दीपिका

[ प्रकाशाख्यिटपणोपेता ]

**-\*→>**%&<**+\***-

#### १. प्रमाणसामान्यप्रकाशः

---0:非:条:非:0---

ेश्रीवर्द्धमानमर्हन्तं नत्वा बाल-प्रबुद्धये । विरच्यते मित-स्पष्ट-सन्दर्भ-न्यायदीपिका ॥१॥

\* प्रकाशास्त्र-टिप्पण्म \*
 महावीर जिनं नत्वा बालानां सुख-बुद्धये ।
 'दीपिकाया' विशेषार्थः 'प्रकाशेन' प्रकारयते ।।१।।

१ प्रकरणारम्मे, स्वकृतेर्निर्विभपरिसमाप्त्यर्थम् , शिष्टाचारपरिपाल-नार्थम् , शिष्यशिक्षार्थम् , नास्तिकतापरिहारार्थम् , कृतज्ञताप्रकाशनार्थं वा प्रकरणकारः श्रीमद्भिनवभमंभूषणनामा यतिः स्वेष्टदेवतानमस्कारात्मकं मङ्गलं विद्याति—श्रीवद्धमानेति ।

श्रीवर्द्धमानमहेन्तं चतुर्विशतितमं तीर्थंकरं महावीरम्। श्रथवान श्रिया—ग्रनन्तचतुष्ट्यस्वरूपान्तरङ्गलद्यस्या समवसरगादिबहिरङ्गस्वभावया च लद्म्या-, वर्द्धमानः-वृद्धेः परमप्रकर्षे प्राप्तः, श्रर्हन् परमार्हत्तमूह-स्तम् । नत्वा नमस्कृत्य । कायवाङ्मनसां त्रिशुद्धया प्रग्रम्येत्यर्थः । बालानां मन्दबुद्धीनाम् । त्रालास्त्रिविधाः प्रोक्ताः—मतिकृताः, कालकृताः, शरीरपरि-माराकृतारचेति । तत्रेह मतिकृता बाला गृह्यन्ते नान्ये, तेग्रां व्यभिचारात् । कश्चिद्ष्टवर्जीयोऽपि निखिलज्ञानस्यमोपपन्नः सर्वज्ञः कुब्जको वा सकले-शास्त्रज्ञो भवति । न च तौ व्युत्पाद्यौ । ऋथ मतिकृता ऋषि बालाः किल्ल-च्चा इति चेत् ; उच्यते; ग्रन्युत्पन्न-संदिग्ध-विपर्ययस्तास्तत्वज्ञानरहिता बालाः । ऋथवा, य यत्रानभिज्ञास्ते तत्र वालाः । ऋथवा, ग्रहगाधारगापटवो बालाः न स्तनन्धयाः । श्रथया, श्रधीतन्याकरण-कान्य-कोशा श्रनधीत-न्यायशास्त्रा बालाः। तेपां प्रबुद्धये प्रकर्षेण् संशयादित्यवच्छेदेन बोधा-र्थम् । मितो मानयुकः परिमितो वा । स्पष्टो व्यकः । सन्दर्भी रचना यस्यां सा चासौ 'न्यायदीपिका' — प्रमासा-नयात्मको न्यायस्तस्य दीपिका प्रकाशिका । समासतो न्यायस्वरूपव्युत्पादनपरो ग्रन्थो 'न्यायदीपिका' इति भावः। विरच्यते मया धर्मभूषण्यतिना इति क्रियाकारकसम्बन्धः।

ननु मङ्गलं न करणीयं निष्पलत्वात् । न हि तस्य किञ्चित्पलमुपन् लभ्यते । न च निर्विञ्नपरिसमाण्तिस्तत्पलमुपलभ्यत एवेति वाच्यम् समान् स मङ्गलपल्वानुपपरोः । तथा हि—मङ्गलं समाप्तिं प्रति न कारणम्, ग्रान्वय-व्यतिरेक्व्यभिचाराभ्याम् । सर्वत्र हान्वयव्यतिरेक्विधया कार्य-कारणभावः समधिगम्यते । कारणसत्वे कार्यसत्वमन्वयः, कारणाभावे कार्याभावो व्यतिरेकः । न चेमो प्रकृते सम्भवतः, मङ्गलसत्वेऽपि मोसमार्य-प्रकाशादौ समाप्त्यदर्शनात् । मङ्गलाभावेऽपि च परीचामुखादौ समाप्ति-दर्शनात् । ग्रातोऽन्वयव्यभिचारां व्यतिरेकव्यभिचारश्च । कारणसत्वे कार्यास-त्वमन्वयव्यभिचारः । कारणाभावे कार्यसत्वं च व्यतिरेकव्यभिचार इति न चेतिस विधेयम् ; मङ्गलस्य सफलत्वसिद्धे : निष्पलत्वानुपपरोः । तद्यथा— मङ्गलं सफलम् शिष्टाचारविषयत्वात् इत्यनुमानेन मङ्गलस्य साफल्य-सिद्धः, तच फलं प्रन्थारम्भे कर्तुद्धं दि 'प्रारच्धिमिदं कार्यं निर्विष्ठतया परि-समाप्यताम्' इति कामनाया अवश्यम्मावित्वात्—निर्विष्ठसमाप्तिः कल्यते । यचोक्तम् — अन्वय-व्यतिरेकव्यभिचाराभ्यामिति, तद्युक्तम् ; मोच्चमार्गप्रका-शादौ विष्नवादुल्येन मङ्गलस्य च न्यूनत्वेन समाप्त्यदर्शनात् । प्रचुरस्येव दि मङ्गलस्य प्रचुरविष्ननिराकरणकारणत्वम् । किञ्च, यावद्साधनसामग्र्य-भावाच तत्र समाप्तिदर्शनम् । 'सामग्री जनिका दि कार्यस्य नैकं कारण-म्' इति । तथा चोक्तं श्रीवादिराजाचार्यः—'समग्रस्यैव हेतुत्वात् । अस-मग्रस्य व्यभिचारेऽपि दोषाभावात् । अन्यथा न पावकस्यापि धूमहेतुत्वमार्द्रेन्थनादिविकलस्य व्यभिचारात् । तस्मात्—

त्रार्द्रेन्थनादिसहकारिसमप्रतायां यद्वत्करोति नियमादिह धूममग्नः! तद्रद्विशुद्धचतिशयादिसमप्रतायां निर्विद्नतादि विद्धाति जिनस्तवोऽपि॥

--- न्यायविनिश्चयवि० लि० प० २

त्रतो मोज्ञमार्गप्रकाशादी कारणान्तराभावाज परिसमाप्तः। ततो नान्वयव्यभिचारः। नापि परीज्ञासुखादी व्यतिरेकव्यभिचारः, तत्र वाचिकस्य निबद्धरूपस्य मङ्गलस्याकरणेऽप्यनिबद्धस्य वाचिकस्य मानसिकस्य कायिकस्य वा तस्य सम्भवात्। मङ्गलं हि मनोवचःकायभेदात् त्रिभा भिद्यते। वाचिकमपि निबद्धाऽनिबद्धरूपेण् हिविधम्। यत्तैरेवोक्कम्—'नाष्यसितं तिस्मन तद्भवस्तस्य निबद्धस्याभावेऽप्यनिबद्धस्य तस्य परमगुक्तुणानुसमर्गणान्मने मङ्गलस्यावश्यभ्भावात्। तद्गितत्वस्य च तत्कार्यादेवानुमानात्। पूमादेः प्रदेशादिक्यवित्रवाचमानावन् । मङ्गलसामग्रीवैकल्यस्य च कवित्तत्वायंस्य वैकल्यादेवानुमानाद्भाभावात् तद्गुत्पादनसमर्थदहनाभावान् नुमानवत्। भन्नतस्य वैकल्यादेवानुमानाद्भाभावात् तद्गुत्पादनसमर्थदहनाभावान् नुमानवत्। भन्नतस्य (मङ्गलस्य ) शास्त्रे निबद्धस्यानिबद्धस्य वा वाचिकस्य

#### [ प्रमागा-नय-विवेचनस्य पीठिका ]

§ १. "प्रमाणनयैरिधगमः" इति महाशास्त्रतत्त्वार्थसूत्रम् [१-६]।

\*तत्त्वलु परमपुरुषार्थः निःश्रेयसमाधनसम्यग्दर्शनादि विषयभूतजीवादि तत्त्वाधिगमोपायनिकृषण्परम् । प्रमाणनयाभ्यां हि 1
विवेचिताः जीवाद्यः सम्यगिधगम्यन्ते । तद्वधितरेकेण जीवाद्यधिगमे प्रकागम्तरासम्भवात् । ततः एव जीवाद्यधिगममोपायभूतौ प्रमाणनयावि विवेक्तव्यो ११ । तद्विवेचनपराः १२
प्राक्तनप्रन्थाः १३ सन्त्येव, तथापि ते 2 केचिद्विस्तृताः १४, केचिद्व-

मानसस्य वा विस्तरतः मंच्चेपतो वा शास्त्रकारैरवश्यंकरणात् । तदकरणे तेषां तत्कृतोपकारविस्मरणादसाधुत्वप्रमङ्गात् । साधूनां कृतस्योपकारस्या-विस्मरणप्रसिद्धेः। 'न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति' इति वचनात् ।' — श्राप्तपरी॰ १० ३ । परमेष्ठिगुण्स्तोत्ररूपस्य मङ्गलस्य पुण्यावाप्तिरधर्मः प्रश्वंमः फलमिति तु तत्त्वम् ।श्रतो ग्रन्थादौ मङ्गलमवश्यमान्तरणीयमिति ।

१ मोत्तराम्बाररनामवेयम् । २ सूत्रम् । ३ चत्वारः पुरुषार्थाः—धर्मार्थकाममोन्नाः, तेषु परमः पुरुषार्थो मोन्नः स एव निश्रेसमित्युच्यते । सकलप्राणिभर्मुग्व्यसाध्यत्वेनाभीष्ठत्वात्मोन्नस्य परमपुरपार्थत्वमिति भावः । ४ त्रादिपद्यतस्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्रं च रह्यते ।
५ त्रत्रवादिपदेनाऽजीवास्ववन्धमंतरिन्जरामोन्नतत्त्वानि रहीतव्यानि । ६
प्रभागा-नयातिरिक्त-तृतीयादिप्रकारस्याभावात् । १० प्रकारान्तरासम्भवादेव ।
१० व्याख्यातव्यो । १२ प्रमागा-नयव्याख्यानतत्त्वराः । १३ त्रक्कलङ्कादिप्रगीता न्यायविनिश्चयाद्यः । १४ प्रमेयकमलमार्तण्ड-न्यायकुमुद-

I द श्रा प्रत्योः 'हि' पाठो नास्ति। 2 प म मु प्रतिपु 'ते' पाठो नास्ति ।

म्भीरा । इति न तत्र बालाना । मधिकारः । ततस्तेषां सुखो-पायेन । प्रमाण-नयात्मकन्याय स्वरूपप्रतिबोधकशास्त्राधिकार-सम्पत्तये ।

ित्रविषायाः प्रकरण्पवृत्तेः कथनम् ]

§ २. इह ह प्रमाण-नयिववेचनमुद्देश-लक्षणिनिर्देश-परीक्षा द्वारेण क्रियते । अनुद्दिष्टस्य लक्षणिनिर्देशानुपपत्तेः । अनिर्दिष्ट-लक्षणस्य परीक्षितुमशक्यत्वात् । अपरीक्षितस्य विवेचनायोगात् । लोक-शास्त्रयोरपि तथैव १० वस्तुविवेचनप्रसिद्धेः ।

§ ३. तत्र<sup>१९</sup> विवेक्तव्यनाममात्रकथन<sup>१२</sup>मुद्देशः । व्यतिकीर्ग्-

चन्द्र-न्यायविनिश्चयविचरणाद्यः।

१ न्यायविनिश्चय-प्रमाणसंप्रहश्चोकवार्त्तिकाद्यः। २ प्रोक्तलक्षणानाम् । ३ प्रवेशः । ४ श्रक्केशेन । ५ निपूर्वादिख्गतावित्यस्माद्धातोः
करणे घल्प्यत्यये सित न्यायशब्दिसिद्धः, नितरामियते ज्ञायतेऽथें।ऽनेनेति
न्यायः, श्रथंपरिच्छेदाकोपायो न्याय इत्यर्थः । स च प्रमाण-नयात्मक
एव 'प्रमाणनयैरिष्ठगमः' इत्याभिहितत्वादिति, लक्षण-प्रमाण-नय-निक्षेपचतुष्टयात्मको न्याय इति च । लक्ष्ण-प्रमाणान्यामर्थसिद्धिरित्यतो लक्षणप्रमाणो न्याय इत्यन्ये । प्रमाणौरर्थपरी ख्यां न्याय इत्येकं । पञ्चावयववाक्यप्रयोगो न्याय इत्यिषे केचित् । ६ न्यायदीपिकास्व्यम् ।
७ श्रत्र प्रकरणे । प्रश्रत्रेदं बोध्यम्—उद्देशस्य प्रयोजनं विवेचनीयस्य
वस्तुनः परिज्ञानम् । लक्ष्णस्य व्यावृत्तिव्यवहारो वा प्रयोजनम् । परीज्ञायाश्च लक्षणे दोषपरिद्दारः प्रयोजनम् । श्रत एव शास्त्रकारा उद्देशस्य
पदार्थस्य । १० उद्देशादिद्वारेण । ११ उद्देशादिषु मध्ये । १२ विवेचन-

वस्तुत्र्यावृत्तिहेतुर्लज्ञणम् । नदाहुर्वात्तिककारपादाः "परस्पर-त्र्यतिकरे सित ४येनाऽन्यत्वं लच्यते तल्लक्षणम्" [ तत्त्वार्थ-वा० २─≒ ] इति ।

योग्यस्य नाममात्रनिरूपणं यथा घटविवेचनपारब्धे घट एव विवेक्तव्यो भवति ।

१ परस्परमिलितानां वस्तूनां व्यावृत्तिजनकं यद् तल्लक्स्णमिति भावः । स्रत्र लक्ष्मं लक्ष्मं , रोषं तस्य लक्ष्म्म । २ तत्त्वार्थवात्तिककाराः श्रीम्मद्भश्वकल्ञ हेदेवाः । ''पादाः भद्धारकां देवः प्रयोज्याः पूज्यनामतः ।'' स्रा॰ प० १। ३ समानधर्माधारतया परस्परविषयगमनं व्यतिकर इति, एवं यत्रान्योग्यव्यतिकरे सति, इति भावः । ४ परस्परमिलितपदार्थव्यावृत्तिकारक्ष्मा । ५ तयोमध्ये । ६ कथंचिद्विष्वक्भावाख्यतादात्म्यसम्बन्धाविच्छिन्नधर्मस्यान्मभृतलक्ष्मात्वम् । ७ जलादिस्यः। ८ यद्वस्तुस्वरूपाननुप्रविष्टं तदनात्मभ्तम् । भवति हि द्रण्डः पुरुष्णय लक्ष्म्मम्, स च नाऽऽत्मभृतः, पुरुषादन्यन्त्राऽप्युप्लस्यमानत्वात् । स्रत एवात्मभृतलक्ष्मादनात्मभृतलक्ष्मास्य भेदः । ६ कथिन्वद्विष्वक्भावाय्यसंयोगादिसम्बन्धाविच्छन्नस्यानात्मभृतलक्ष्म्यस्य । १० स्रद्गिदनः सकाशात् पृथक्तरोति ।

ा 'तद्धिविधन' इति त्रा प्रतिपाठः । 2 'लत्त्त्र्स्य' इति पाठः त्रा प्रतौ नास्ति । 4 'चेति' द प्रतौ पाटः । 3, 5 'तद्' म प मु प्रतिषु पाटः । मग्नेरीष्ण्यमनात्मभूतं देवदत्तस्य द्रण्डः" [राजवा॰ भा॰ २-८] इति ।

\$५ 'श्रसाधारणधर्मवचनं। लक्षणम्' इति केचित् । तदनुपश्रम् ; लद्यधर्मिवचनस्य लद्मणधर्मवचनेन सामानाधिकरण्याभावप्रसङ्गात् । दण्डादेरतद्धर्मस्यापि लद्मणस्याच। किञ्चाज्यामाभिधानस्य लद्मणाभासस्यापि तथात्वात् । तथा हि — त्रयो लद्मणाभासभेदाः, श्रञ्याप्तमतिज्याप्तमसम्भवि चेति । तत्र लद्म्यैकदेशयुत्त्यज्याप्तम्, यथा गोः शावल्यत्वम्। "लद्म्याल्द्ययुत्त्याप्तम्,
यथा तस्यैव पशुत्वम् । वाधितलद्म्यद्वस्यसम्भवि, यथा नरस्य
विषाणित्वम् । श्रत्र हि लद्म्यैकदेशवर्त्तिनः पुनरच्याप्तस्यासाधारण-

१ नैयायिकाः, हेमचन्द्राचार्या वा । २ तद्युक्तम्, सदोषत्वात्। स्रत्र हि लच्चएस्य लच्चणे त्रयो दोषाः सम्भवन्ति स्वायाप्तरतिव्याप्तिरसम्भवश्चेति । तत्र लच्यप्रमिवचनादिनाऽसम्भवो दोष उक्तः । दण्डादेरित्यादिनाः उव्याप्तिः प्रदर्शिता । किञ्चेत्यादिना चातिव्याप्तिः कथिता । एतद्य परिशिष्टे स्पष्टम् । स्वत्रासाधारणत्वं तदितरावृत्तित्वं धास्तम् । लच्चेतरावृत्तित्वप्तार्थः । ३ सामानाधिकरण्यं द्विधा स्त्रार्थं शास्तम् । तत्रकाधिकरण्यं द्विधा स्त्रार्थं प्रात्त्वसार्थम्, यथा रूपरसयोः । शाब्दं त्वेकार्थप्रतिपादकत्वे सति समानविभक्तिकत्वं भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानामेकिसम्बर्थं वृत्तित्वरूपं वा, यथा नीलं कमलमित्यत्र । प्रकृते शाब्दं सामानाधिकरण्यं प्राह्यं वचनशब्दप्रयोगात् । वचनेन हि वचनस्य शाब्द-सामानाधिकरण्यम् । तत्वासाधारण्धमिवचनस्य लच्चणत्वेऽसम्भवि । शेषं परिशिष्टे दृष्टब्यम् । ४ पुरुषानसाधारण्धमिनस्यापि च्यापि एएडादिनं पुरुषस्यासाधारण्धमिस्तथापि चच्चणं भवतीति भावः । प्र सदोषलच्चणं लच्चणाभासम् । ६ स्रसाधारण्धमित्वात् । ७ यस्य चच्चणं क्रियते तत्त्वच्यं तद्भिन्नमलच्यं क्रेयम् ।

I 'त्रमाधारणधर्मो लक्त्रणम्' इति म प प्रत्योः पाठः।

धर्मत्वमस्ति न तु लक्ष्यभूत गोमात्र । व्यावर्त्तकत्वम् । तस्माद्य-श्रोक्तमेव र लक्षणम् , तस्य कथनं लक्षणनिर्देशः ।

६. विरुद्धनानायुक्तिप्राबल्यदौर्बल्यावधारणाय प्रवर्तमानो
 विचारः परीक्षा<sup>3</sup> । सा खल्वेवं चेदेवं स्यादेवं चेदेवं न स्यादित्येवं2
 प्रवर्तते ।

§ ७. प्रमाणनययोरप्युदेशः सृत्र<sup>४</sup> एव कृतः । लच्चणमिदानीं निर्देष्टन्यम् । परीचा च "यथौचित्यं3 भविष्यति । 'उद्देशानुसारेण्<sup>६</sup> लच्चणकथनम्' इति न्यायातप्रधानत्वेन प्रथमोदिष्टस्य प्रमाणस्य तावल्लच्चणमनुशिष्यते ।

१ गोत्वाविच्छ्रिन्नसक्तगोः । २ व्यतिकीर्ण्वस्तुव्यावृत्तिहेतुरित्येव । ३ 'लितितस्य लज्ञणमुपपद्यते नवेति विचारः परीज्ञा'—( तर्कसं॰ पदकु॰ पृ॰ ५ )। ४ 'प्रमाणनयैरिधगमः' इति तत्त्वार्थस्त्रस्य पूर्वोल्लिखिते सूत्रे । ५ यथावसरम् । ६ उद्देशक्रमेण,यथोद्देशस्त्रथा निर्देश इति भावः । ७ श्रथ प्रमाणनययोपंच्ये प्रमाणापेज्ञया नयस्याल्पाच्तरत्वात्प्रथमतस्तस्यैवोद्देशः कर्त्तं व्योऽत श्राह प्रधानत्वेनेति । ननु तथापि कथं प्रमाणस्य प्रधानत्वं १ येन प्रथमं तदुिह्श्यत इति चेदुच्यते; प्रमाणस्याभ्यिदित्त्वात्प्रधानत्वम् , श्रभ्यहितत्त्वं च 'प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेषु नयप्रवृत्ते व्यवहारहेतुत्वात् । यतो हि प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेषु नयप्रवृत्तिव्यं प्रमाण्यव्यविषया नयाः । तथा-चोक्रम्—''सकलादेशः प्रमाण्यिनो विकलादेशो नयाधीनः''इति'। —( तत्त्वार्थवा १-६ )। ६ कथ्यते ।

I 'मात्रस्य' इति द प्रतिपाठः। 2 'खल्वेवं चेदेवं स्यादेवं न स्या-दित्येवं' इति स्था प्रतिपाठः। प मु प्रतिषु 'न' पाठो नास्ति 3 'यथोचितं' इति द प्रतिपाठः।

#### [ प्रमाणसामान्यस्य लक्त्रणकथनम् ]

§ ८. सम्यक्तानं प्रमाणम् । अत्र प्रमाणं लद्द्यं सम्यक्तानत्वं कित्यं लक्त्यं गोरिव सारनादिमत्वम्, अग्नेरिवीष्ण्यम् । अत्र सम्यक्ष्यं संशयविषयंयानध्यवसायनिरासाय क्रियते, अप्रमाण-त्वादेतेषां आनानामिति ।

\$ ६. तथा हि—विरुद्धानेककोटिस्पर्शि झानं संशयः, यथा स्थाणुर्जा पुरुषो वेति । स्थाणुपुरुष साधारणोर्ध्वतादिधर्मदर्शना-त्तिद्वशेषस्य वककोटरशिरःपाण्यादेः साधकप्रमाणाभावादनेक-कोटचवलिन्बत्वं झानस्य । विपरीतैककोटिनिश्चयो विपर्ययः, यथा शुक्तिकायामिदं रजतमिति झानम् । श्रत्रापि सादृश्यादि - निमित्तवशाच्छुक्तिविपरीते रजते निश्चयः । किमित्यालोचन-मात्रमनध्यवसायः ,यथा पथि । गच्छतस्तृणस्पर्शादिझानम् । इदं । हि नानाकोटचवलम्बनाभावात्र संशयः । विपरीतैककोटिनिश्चया-

१ यावत्सम्यकानेषु वृत्तिः सामान्यरूपो धर्मः सम्यकानत्वम् । २ 'सम्यकानं प्रमाण' मित्यत्र । ३ संशयादीनाम् । ४ कोटिः—पद्यः, श्रव-स्था वा । ५ उभयवृत्तिः सामान्यरूप ऊर्ध्वतादिधर्मः साधारणः । ६ स्थाणु-पुरुषविशेषस्य, स्थाणोविशेषो वककोटरादिः । पुरुषस्य तु शिरःपाण्यादिरिति भावः । ७ तदभाववित तत्प्रकारकं ज्ञानं विपर्ययः, यथा रजतत्वाभाववित शुक्तिशकले रजतत्वप्रकारकं 'शुक्तो इदं रजतम्' इति ज्ञानमित्याशयः । = श्रादिपदेन चाकचिक्यादिग्रहणम् । ६ श्रानिश्चयस्वरूपं संशय-विपर्ययाभिन्नजातीयं ज्ञानम् । १० श्रानध्यवसायाख्यज्ञानस्य संशय-विपर्यया-

I 'पथि' इति पाठो म प्रतौ नास्ति।

भावाम विपर्यय इति पृथगेव । एतानि च स्वविषयप्रमितिजन-कत्वाभावादप्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति, सम्यग्ज्ञानानि तु न भव-न्तीति सम्यक्पदेन व्युद्स्यन्ते । ज्ञानपदेन प्रमातुः प्रमितेश्च प्र व्यायृत्तिः । श्रस्ति हि निद्रीपत्वेन तत्रापि सम्यक्त्यं न तु ज्ञान-त्वम् ।

\$१० ननु प्रमितिकर्तुः प्रमातुर्ज्ञातृत्वमेव न ज्ञानत्विमिति यद्यपि ज्ञानपदेन व्यावृत्तिस्तथापि प्रमितिने व्यावर्त्तीयतुं शक्या, तस्या स्त्रपि असम्यग्ज्ञानत्वादिति चेत्; भवेदेवम् स्त्रपि अभवसाधनमिह

भ्यां ज्ञानान्तरत्वं प्रसाधयति इद्दमिति, इदम्—श्रनध्यवसायाख्यं ज्ञानम् । इदमत्र तात्पर्यम्—संशयं नानाकोटयवलम्बनात्, विपर्यये च विपरीतैक-कोटिनिश्चयात् । श्रनध्यवसाये तु नैकस्या श्रिप कोटेर्निश्चयो भवति । तत्तत्तदुभयभिन्नविषयत्वेन कारणस्वरूपभेदेन च ताम्यामिदं ज्ञानं भिन्नमेव । तथा चोक्तम्—'श्रस्य (श्रनध्यवसायस्य ) चानवधारणात्मकत्वे-ऽपि कारणस्वरूपादिभेदान्न संशयता । श्रप्रतीतिविशेषविषयत्वेनाऽपि श्रस्य सम्भवादुभयविशेषानुत्मरण्डसंशयतो भेद एवति कन्द्लीकाराः ।'— प्रशस्तपा० टि० पृ० ६१।

१ संशय-विषयंयाभ्याम् । २ संशयादीनि । ३ निराक्रियन्ते । ४ सम्य-क्षदस्य कृत्यं प्रदर्श्यं ज्ञानपदस्य कृत्यं प्रदर्शयति ज्ञानपदेनेति । ५ ननु ज्ञान-पदेन यथा प्रमातुः प्रमितेश्च व्यावृक्तिः कृता तथा प्रमेयस्य कथं न कृता तस्यापि ज्ञानत्वाभावात् , इति चेत्तस्यापि चशाब्दाद्ग्रहण्ं बोध्यम् । यद्यपि स्वपरिच्छेद्यापेद्यया ज्ञानस्य प्रमेयत्वमस्त्येव तथापि घटपटादिबहिरथांपेद्यया प्रमेयत्वं नास्तीत्यतो युक्तं चशाब्दात्तस्य ग्रहण्म् ।६ प्रमातरि प्रमितौ प्रमे-ये च । ७ भावसाधनपद्ये । ८ प्रमितेरव्यावर्त्तनम् । ६ ज्ञासिमात्रं ज्ञानमिति । ज्ञानपदम् । करणसाधनं खल्वेतच्ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमिति । "करणाधारे चानट् " [जैनेन्द्रव्या० २।३।११२] इति करणेऽप्यनट्प्रत्य-यानुशासनात् । भावसाधनं तु ज्ञानपदं प्रमितिमाह् । अन्यद्धि भावसाधनात्करणसाधनं २ पदम् । रण्वमेव अप्रमाणपदमपि प्रमीयतेऽनेनेति करणसाधनं कर्त्तव्यम् । रश्चन्यथा सम्यक्जानपदेन सामानाधिकरण्याघटनात् । तेन प्रमितिक्रियां प्रति यत्करणं तत्प्रमाणमिति सिद्धम् । तदुक्तं प्रमाणनिर्णये—"इदमेव हि प्रमाणस्य प्रमाणत्वं यत्प्रमितिक्रियां प्रति साधकतमत्वेन करणन्त्वम् " [प्रत्यचनिर्णय पृ० १] इति ।

१११ नन्वेव मध्यत्तिङ्गादा वितिज्याप्तिर्लक्षणस्य के त-त्रापि प्रमितिरूपं फलं प्रति करणत्वात् । दृश्यते हि चत्तुषा

१ विधानात् । २ ज्ञानपदवत् । ३ 'सय्यग्ज्ञानं प्रमाण्णम्' इत्यत्र प्रमाण्णक्णे प्रयुक्तं 'प्रमाण्णम्' इति पदम् । ४ प्रमाण्णप्दं करण्साधनं नो चेत् । ५ प्रोक्तलक्ण्शाब्दसामानाधिकरण्यानुपपक्तः । ६ सुनिश्चितम् । ७ अतिशयेन साधकमिति साधकतमं नियमेन कार्योत्पादकमित्यर्थः । ८ संशयादौ प्रमात्रादौ च प्रोक्तप्रमाण्णक्ष्णस्य व्यावृत्तानिपि अथ च प्रमाण्णपदस्य करण्साधनत्वेऽपि । ६ स्रादिपदेन धूमादेर्पहर्णम् । १० अयमत्रारायः—यदि 'प्रमितिक्रियां प्रति यत्करणं तत्प्रमाण्णम्' इति प्रमाणार्थः कज्ञीक्रियते तर्हि प्रमितिरूपं फलं प्रति करण्त्वेनाद्यानिक्कादेरपि प्रमाण्वयसङ्गात् । अज्ञलिङ्गादिः = इन्द्रिय-धूम-शब्दादिः । ११

<sup>1 &#</sup>x27;प्रिमितिराह्' इति स्त्रा प्रतिपाठः। 2 'साधनपदं' इति प प्रतिपाठः।

प्रमीयते, धूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयत इति व्यवहारा इति चेत्; न ; श्रज्ञादेः प्रमितिं प्रत्यसाधकतमत्त्वात्।

\$१२ तथा हि—प्रिमितिः प्रमाणस्य फलिमिति न कस्यापि विप्रतिपत्तः । ४सा चाझानिवृत्तिरूपा, "तदुत्पत्ती करणेन असताः तावद्ञ्ञानिवरोधिना भवितव्यम् । न चाचादिकमझानिवरोधिन, श्रचेतनत्वात् । तस्माद्ञ्ञानिवरोधिनश्चेतनधर्मस्यैव करणत्वमुचितम् । लोकेऽप्यन्धकारिवघटनाय तद्विरोधी प्रकाश प्रवोपास्यते न पुनर्घटादिस्त "द्विरोधित्वात् ।

§ १३ किञ्च, त्रस्वसंविदितत्वादक्तादेर्नार्थप्रमितौ साधकतम-त्वम्, स्वावभासनाशक्तस्य परावभासकत्वायोगात् । ज्ञानं तु स्व-परावभासकं १ प्रदीपादिवत्प्रतीतम् । ततः स्थितं प्रमितावसाधक-तमत्वादकरण १२ मक्तादय इति ।

§ १४ चन्नुषा प्रमीयत इत्यादिव्यवहारे पुनरूपचारः शरणम्,

#### श्रद्ध-लिङ्गादौ ।

१ समाधत्ते नेति । २ वादिनः प्रतिवादिनो वा । ३ विवादः । ४ प्रमितिः । ५ प्रमित्युत्पत्तौ । ६ भवता । ७ ज्ञानरूपस्य । ८ प्रदी-पादिः । ६ स्रन्विष्यते । १० तेनान्धकारेण सह घटादेविरोधाभावात् । ११ स्वपरपरिच्छेदकम् । १२ प्रमितिं प्रति न करणम् ।

I 'इति व्यवहारः' श्रा प्रतौ नास्ति। 2 'तदुत्पत्ती तु' इति द प्रतिपाठः । 3 'भवता' इति पाठो म प मु प्रतिषु श्रिषकः । 4 '''दिकं तद्विरोधि' इति द प्रतौ पाठः । 5 'घटवत्' इत्यधिकः पाठो म प प्रत्योः ।

उपचारप्रवृत्ती च सहकारित्वं निबन्धनम् । न हि सहकारित्वेन वित्साधकिमद् मिति करणं नाम, स्माधकिवशेषस्यातिशयवतः करणत्वान् । तदुक्तं जैनेन्द्रे—"माधकतमं करणम्" [ ] इति । तस्मान्न लज्ञणस्याक्षादावितव्याप्तिः ।

§ १४ त्रथापि धारावाहिकबुद्धिष्वतिव्याप्तिस्तासां सम्य-ग्झानत्वात् । न च "तासामार्हतमते प्रामाण्याभ्युपगम इति; उच्यते; एकस्मिन्नेव घटे घटविषयाझानविघटनार्थमाचे झाने प्रवृत्ते तेन घटप्रमितौ सिद्धायां पुनर्घटोऽयं घटोऽयमित्येवसुत्प-झान्युत्तरात्तरझानानि खलु धारावाहिकझानानि भवन्ति । "नही-तेषां प्रमिति प्रति साधकतमत्वम्, प्रथमझानेनैव प्रमितेः सिद्ध-त्वात्। कथं तत्र " लच्चणमितव्याप्नोति १ तेषां "गृहीतम्राहित्वात्।

१ 'मुख्याभावे सित प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्षते' इति नियमात् । २ प्रमितिसाधकम् । ३ त्रजादिकम् । ४ त्रसाधारणसाधकस्य ज्ञानस्य । ५ त्रजातिशयो नाम नियमेन कार्योत्पादकत्वम् । ६ त्रज्ञिलिक्षाद्वित्वयातिवारणेऽपि । ७ धारावाहिकबुद्धीनाम् । ८ त्राच्चेन घटक्षानेन । ६ धारावाहिकज्ञानानाम् । १० धारावाहिकबुद्धिषु । ११ धारावाहिकज्ञानानाम् । १२ त्रज्ञ्यस्मिन् कार्ये व्याप्तते चित्तस्यास्यासशिकव्यीनसङ्गः । बुद्धे रस्यत्र संचारो विषयान्तराकृष्टत्वं वा व्यासङ्गः ।

<sup>ा &#</sup>x27;इति' पाठो मुद्भितप्रतिपु नास्ति। 2 'भवन्ति' म प मुप्रतिपु नास्ति । 3 'एपां' इति म प मुप्रतिषु पाठः ।

ेदृष्टस्यापि मध्ये समारोपे<sup>२</sup> सत्यदृष्टत्वात्<sup>3</sup>। तदुकम्—"दृष्टोऽपि समारोपात्तादृक्" [ परीज्ञा० १-५ ] इति ।

§ १७ उएतेन निर्विकल्पके सत्तालोचनरूपे दर्शनेऽप्यतिव्या-प्रिः परिहृता। 'तस्याव्यवसायरूपत्वेन प्रमिति प्रति करण्त्वा-भावात्। निराकारस्य । झानत्वाभावाच । ''निराकारं दर्शनं साकारं झानम् " [सर्वार्थसि॰ २-६] इति प्रवचनात् । तदेवं प्रमाणस्य सम्यग्ज्ञानमिति लच्चणं नाऽतिव्याप्तम् । नाऽप्यव्याप्तम्, लच्चयोः प्रत्यच्चपरोच्चयोव्यव्यक्तेः । नाऽप्यसम्भवि, 'लच्यवृत्तेरवाधि-तत्वात् ।

[ प्रमाग्रंथ प्रामाग्यनिरूपग्म् ]

§ १८ किमिदं<sup>३३</sup>प्रमासस्य प्रामास्यं नाम ? प्रतिभातविष-

१ ज्ञातस्यापि । २ संशयविषयंयानध्यवसायविस्मरण्लक्वणे । ३ ज्ञातपदा॰ धोंऽपि सित संशयं, विषयंये, अनध्यवसाये, विस्मरणे वाऽज्ञाततुल्यो भवति । अतस्तिद्विषयकं ज्ञानं प्रमाणमेवेति भावः । ४ अञ्चलिङ्गशब्दधारावाहिक- बुद्धिष्वतिभ्याप्तिनिराकरणेन । अ निर्विकल्पकदर्शनस्य । ६ अतिश्रयात्म- फल्वेन । ७ आगमात् । य्यावल्लक्येषु वर्तमानस्यं व्याप्यवृत्तिस्वम् । ६ लक्त्ययोः प्रत्यक्त्परोक्त्याः । १० तदेव हि सम्यक् लक्ष्णं यदन्याप्त्यादि- देषित्रयश्चामार्थं परत व्याप्त्रविष्त्रयश्चामार्थं परत इति मीमांसकाः, अप्रामार्थं स्वतः प्रामार्थं परत इति ताथागताः, उभयं स्वत इति मांख्याः, उभयमपि परत इति नेयायिक-वैशेषिकाः, उभयमपि कथिन्वस्वतः कथिन्वस्वरतः इति

<sup>1</sup> स प सु प्रतिषु 'दर्शनस्य' इत्यधिकः पाटः । 2 स प सु प्रतिषु 'तस्मात्' इति पाटः ।

याऽव्यभिचारित्वम् । 'तस्योत्पत्तिः कथम् १ स्वतं एवेति मीमांसकाः । प्रामाण्यस्य स्वतं उत्पत्तिरिति ज्ञानसामान्यसामग्रीमात्रजन्यत्विमित्यर्थः । तदुक्तम्—"ज्ञानोत्पादकहेत्वनितिरिक्तजन्यत्व अत्पत्ती स्वतस्त्वम्" [ ] इति । ४न ते मीमांसकाः, ज्ञानसामान्यसामग्र्याः संश्यादाविष ज्ञानविशेषे ६
सत्त्वात् । वयं ७ तु बृमहे ज्ञानसामान्यसामग्रयाः साम्येऽपि संशयादिरप्रमाणं सम्यग्ज्ञानं प्रमाणिमिति विभागस्तावदनिवन्धनो ६
न भवति । ततः संश्यादी यथा हेत्वन्तर भिप्रामाण्ये दोषादिकमङ्गीक्रियते १० तथा प्रमाणेऽपि २ १ प्रामाण्यिनवन्धनमन्यद्वश्यमभ्युपगन्तव्यम् । श्रम्यथा १ प्रमाणाप्रमाणिवभागानुपपत्तः १ ।

स्याद्वादिनो जैना इत्येवं वादिनां विप्रतिपत्तेः सद्भावास्तंशयः स्यात्तिहरा-करणायः प्रामाण्याप्रामाण्यविचारः प्रक्रम्यते किमिद्मिति ।

१ प्रामाण्यस्य । २ येनैव कारणेन ज्ञानं जन्यते तेनैव तत्प्रामाएयमपि न तद्धिन्नकारणेनेति भावः । ३ ज्ञानस्योत्पादको यो हेतुः
कारणं तद्तिरिक्ताजन्यन्वं ज्ञानोत्पादककारणोत्पादत्विमत्यथेः । ४ समाथरं नेति, मीमांसकाः—विचारकुशलाः। ५ समग्राणां भावः—एककार्यकारित्वं सामग्री—यार्वान्त कारणांन एकस्मिन्कार्यं व्याप्रियन्ते तानि सर्वाणि
सामग्रीति कथ्यन्ते । ६ मिथ्याज्ञाने । ७ जैनाः । ८ श्रकारणः । ६
एकस्माद्धे तोरस्यो हेतुः हेत्वन्तरं ज्ञानसामान्यकारणाद्धिन्नकारणमित्यर्थः । १० स्वीक्रियते, भवता मीमांस्रकेन । ११ गुणादिकम् —नैर्मल्यादिकम् । १२ गुणादांषकृतप्रामाण्याप्रामाण्यानस्युपगमे । १३ इदं ज्ञानं प्रमार्णामदमप्रमाणमिति विभागो न स्यात् ।

I 'प्रामाएयं' इत्यधिकः पाटः म प्रतौ । 2 'श्रपि' इति श्रा प्रतौ नास्ति ।

\$१६ 'एवमप्यप्रामाण्यं परतः प्रामाण्यं तु स्वत इति नि वक्तयम् ; विपर्ययेऽपि समानत्वात् । शक्यं हि वक्तुमप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु परत इति । तम्मादप्रामाण्यवत्प्रामाण्यमपि परत । न हि पटसामान्यसामग्री रक्तपटे हेतुः । तद्वन्न ज्ञानसामान्यसामग्री प्रमाणज्ञाने हेतुः, भिन्नकार्ययोभिन्नकारणप्रभन्वत्वावश्यमभावादिति ।

§ २० कथं तस्य' ज्ञप्तिः १ त्राभ्यस्ते विषये स्वतः, श्रानभ्यस्ते व परतः । कोऽयमभ्यस्तो विषयः १ को वाऽनभ्यस्तः १ उच्यतेः परिचितस्वयामतटाकजलादिरभ्यस्तः, तद्वयतिरिक्तोऽनभ्यस्तः । किमिदं स्वत इति १ कि नाम परत इति ? ज्ञानज्ञापकादेव प्रामा- एयज्ञप्तिः। स्वत इति । ततोऽतिरिक्ताञ्ज्ञप्तः परत इति ।

\$ २१ तत्र ताथदभ्यस्ते विषये2 जलमिति3 ज्ञाने जाते ज्ञानस्व-रूपज्ञप्तिसमय एव तद्गतं प्रामाण्यमपि ज्ञायत एव। श्र्यन्यथोत्तर १०-त्राण एव निःशङ्कप्रवृत्तेरयोगान ११। अस्ति हि जलज्ञानोत्तरत्त्रण एव निःशङ्कप्रवृत्तिः ४। श्रमभ्यस्ते तु विषये जलज्ञाने जाते जल-

१ प्रामाण्याप्रामाण्ययोभिन्नकारण्सिद्धे ऽपि। २ जैन उत्तरयति नेति।
३ निर्मलतादिगुणेभ्यः । ४ ज्ञानप्रामाण्ये भिन्नकारण्जन्ये भिन्नकार्यत्वादप्रामाण्यवदित्यनुमानमत्र वीध्यम् । ५ प्रामाण्यस्य । ६ निश्चयः ।
७ परिचिते । ८ ज्ञपरिचिते । ६ ज्ञानस्वरूपज्ञिष्ठमस्ये प्रामाण्यिनश्चयो
नो चेत् । १० जलज्ञानानन्तरसमये । ११ जले सन्देहरहिता प्रवृत्तिन

म प मु प्रतिपु 'प्रमाख्यस्य' इति पाटः । 2 म मु 'त्र्यस्तविषये' इति पाटः । 3 म प मु 'जलिमिद्मिति' पाटः । 4 प मु 'निःशंका' पाटः ।

क्वानं मम जातिमिति क्वानस्वरूपनिर्णयेऽपि प्रामाण्यनिर्णयोऽन्यत प्रमाण्य । वश्चम्यथोत्तरकालं सन्देहानुपपत्तेः । श्रस्ति हि सन्देहो जलक्वानं मम जातं 'तित्क जलमुत मरोचिका' इति । ततः कमलपरिमलशिशिरामस्त्रजारप्रभृतिभिग्वधारयित—'प्रमाणं' प्राक्तनं जलक्वानं कमलपरिमलाद्यन्यधानुपपत्तेः' इति ।

\$ २२. ° उत्पक्तिवत्प्रामास्य स्य ज्ञप्तिरिष वरत एवेति यौगाः । तत्र श्रामास्यस्योत्पित्तः परत इति युक्तम् । ज्ञस्तिः पुनरभ्यस्त-विषये स्वत एवेति स्थितत्वान १ श्रामास्य पुत्त १ १ एवेत्यवधारसानु-पपत्तिः २ । ततो १ १ ट्यवस्थितमेतत्प्रामास्य मुत्पत्तौ परत एव, ज्ञस्तौ तु १ अकराचित्स्वतः १ ४ कदाचित्परत इति । तदुक्तं प्रमास्पपरी ज्ञायां ज्ञप्ति प्रति १ भ—

<sup>९६</sup>प्रमाणा<sup>९७</sup>दिष्ट-संसिद्धि <sup>९८</sup>रन्यथाऽतिप्रसङ्गतः<sup>९९</sup>। प्रामाण्यं तु स्वतः सिद्धमभ्यासा<sup>२०</sup> त्परतोऽन्यथा<sup>२९</sup>॥[प्र.प.पृ.६३]

स्यात् । १ संवादज्ञानान्तरादर्थकियाज्ञानाद्वा । २ स्रनभ्यस्ते—ग्रपरिचितं विषये प्रामाण्यिनिण्योऽन्यतो न स्यात् । ३ बालुपुञ्जः । ४ सन्देहानन्तरम् ५ साध्यम् । ६ धर्मी । ७ यथा प्रामाण्यस्योत्पत्तिः परतस्तथा। ८ यौग-शब्देन नैयायिक-वैशेषिकौ गृह्यते । ६ उत्पत्ति-ज्ञप्तयोगीसम्भवात् । १२ सम्यग् निश्चितम् । १३ श्रभ्यासदशायाम् । १४ श्रनभ्यासदशायाम् । १५ ज्ञितिमिभप्रत्य । १६ सम्यग्ज्ञानात् । १७ इण्टोऽर्थस्तस्य सम्यक्प्रकारेण् सिद्धिर्ज्ञितलच्लाऽभिर्लाषतप्राप्तिलच्ला वा । उत्पत्तिलच्ला तु सिद्धिर्ज्ञित्वच्लाऽभिर्लाषतप्राप्तिलच्ला वा । उत्पत्तिलच्ला तु सिद्धिर्ज्ञित्वच्लाः । १८ प्रमाणाभासात् । १६ इण्टसंसिद्धचभावः । २० श्रभ्यासदशायाम् । २१ श्रनभ्यासदशायाम् ।

I 'मन्द' इत्यधिकः पाटो मुद्रितप्रतिषु । 'नुपपत्तेः' इति द प्रतिपाटः ।

#### [ सौगतीयप्रमाणलक्णस्य समीक्ता ]

§ २४. "श्रविसंवादि ज्ञानं प्रमाणम्" [प्रमाणवा॰ २-१] इति वीद्धाः । तदिदमविसंवादित्वमसम्भवित्वादलक्षणम् । बीद्धेन हि प्रत्यच्चमनुमानमिति प्रमाणद्वयमेवानुमन्यते। तदुक्तं न्यायविन्दी "—"द्विविधं सम्यग्ज्ञानम्", "प्रत्यच्चमनुमानक्ष्व" [न्यायविन्दु पृ॰ १०] इति । तत्र न तावत्प्रत्यच्चस्याविसंवादित्वम् , तस्य निर्विक- लपकत्वेन स्वविषयानिश्चायकस्य समारोपविरोधित्वाभावात् । । नाऽप्यनुमानस्य, तन्मतानुसारेण् तत्स्याऽप्यपरमार्थभृतसामान्यगोचरत्वादिति ।

[ कुमारिलभट्टीयप्रमाणलक्तणस्य समीका ]

§ २४. "श्रनधिगततथाभूतार्थनिश्चायकं प्रमाणम्" [ शास्त्र-

१ मिथ्यात्वाभिप्रायैः । २ जनानाम् । ३ उपकुर्मः । ४ न निर्दोन् पलच्चणम् । ५ बौद्धतार्किकधर्मकीर्त्तिवरिचिते न्यायिवन्दुनाम्नि प्रन्थे । ६ यत्र समारोपविरोधि तत्राविसंवादि, यथा संशयादि, तथा च प्रत्यक्तम् , तस्माच तद्विसंवादीति भावः । ७ श्रविसंवादित्विमिति सम्बन्धः । ८ बौद्ध-मतानुसारेण । ६ श्रनुमानस्यापि । १० श्रयमत्राशयः—बौद्धमते हि द्विषि प्रमेयं विशेषाख्यं स्वलच्चणमन्यापोद्दाख्यं सामान्यं च । तत्र स्वलच्चणं परमार्थभूतं प्रत्यक्तस्य विषयः स्वेनासाधारस्येन लच्चमान् स्वाच्च, सामान्यं त्वपरमार्थभूतमनुमानस्य विषयः परिकल्पितत्वात् । तथा

दी॰ पृ॰ १२३ ] इति भाट्टाः । तद्य्यत्र्याप्तम् ; तैरेव प्रमाण्य्वेना-भिमतेषु भ्यारावाहिकज्ञानेष्वनधिगतार्थनिश्चायकत्वाभावात् । रेउत्तरोत्तरत्त्वण्विशेषविशिष्टार्थावभासकत्वेन तेषामनधिगतार्थ-निश्चायकत्यमिति वनाऽऽशङ्कनीयम्, त्रणानामतिसूद्रमाणामाल-रेत्त्यितुमाशक्यत्वान् ।

### [ प्रभाकरीयप्रमाणलच्च्एस्य समीचा ]

\$२६. " "अनुभूतिः प्रमाणम्" [ इहती १-१-५ ] इति प्रामाकराः । तद्व्यसङ्गतम्; अनुभूतिशब्दस्य "भावसाधनत्वे करणलच्चणप्रमाणाव्याप्तेः, 'करणसाधनत्वे तु भावलच्चणप्रमाणाव्याप्तेः, करणभावयोकभयोरि 'तन्मते प्रामाण्याम्युपगमात् । तदुक्तं शालिकानाथेन—

"यदा भावसाधनं तदा संविदेव प्रमाणं करणसाधनत्वे त्वा-त्ममनःसन्निकर्षः" १ प्रकरणपं प्रमाणपा १ पृ १ ६४ ] इति ।

चापरमार्थभूतसामान्याविषयत्वादनुमानस्य नाविसंवादित्वमिति भावः।

१ ग्रहीतार्थविषयकारयुत्तरोत्तरजायमानानि ज्ञानानि धारावाहिकज्ञानान् नानि तेषु। २ नन्त्तरोत्तरजायमानधारावाहिकज्ञानानां तत्तत्त्त्ग्विशिष्टघटाय-धिनश्चायकत्वेनाग्रहीतार्थविषयकत्वमेव ततो न तैरव्याप्तिरिति शङ्कितुर्भावः। ३ शङ्का न कार्यः। ४ श्रादर्शायतुम्। ५ 'प्रमाण्मनुभृतिः'—प्रकरण्पिष्ठिक पृ० ४२ । ६ प्रभाकरमतानुसारिगः। ७ श्रनुभवोऽनुभृतिरित्येवंभूते। ८ श्रमुक्येऽनेनेति श्रनुभृतिरित्येवंरूपे। ६ प्रामाकराणां मते। १० प्रभाकरमतानुसारिगः। श्रातिकानाथेन यदुक्तं तत्प्रकरण्पिककायामित्यं वर्षते—भवानुसारिगः। शालिकानाथेन यदुक्तं तत्प्रकरण्पिककायामित्यं वर्षते— 'यदि प्रमितिः प्रमाणं इति भावसाधनं मानमाश्रीयते तदा संवि-

I द प्रतौ 'लच्यितुम' इति पाठः।

नियायिकानां प्रमासलक्तसस्य समीका ]

\$ २७. "प्रमाकरणं प्रमाणम्" [ न्यायमं प्रमा० पृठ २५ ] इति नैयायकाः । वत्पि प्रमादकृतं कक्ष्मणम् ; ईश्वराख्य प्रमाया तत्वक्षीकृते । प्रमाणे ऽच्याप्तेः । अधिकरणं हि महेश्वरः प्रमाया न तु करणम् । न चायमनुका पालम्भः, 'तन्मे प्रमाणं शिवः' देव मानम् । तस्याश्च व्यवहारानुगुण्स्वभावत्वाद्धानंभादानोपंचाः फलम् । प्रमीयते उनने ति करणसाधने प्रमाणशब्दे आत्ममनः सन्निकर्षात्मने प्रमाणत्वे तद्धलभाविनी फल (लं) संविदेव बाह्यव्यवहारोपयोगिनी सती' —प्रमाण्या प० प० प० ६४।

१ वात्स्यायन-जयन्तभट्टाद्यस्तार्किकाः । यथा हि 'प्रमीयते ऽनेनेति करणार्थाभिधानः प्रमाण्शब्दः'—न्यायभा । १. १. ३, 'प्रमीयते येन त-स्प्रमाण्मिति करणार्थाभिधायनः प्रमाण्शब्दान् प्रमाकरणं प्रमाण्मवग्न्यते'—न्यायमं । प्रमाण् १९ १५ । २ प्रमाकरणं प्रमाण्मिति नैयायिकाभिमतमपि । ३ सदोपम् । ४ महेश्वरे । ५ नयायिकरम्युपगते । ६ स्त्राश्रयः । ७ तत्प्रमायाः नित्यत्वात्करण्त्वामम्भवात् । ६ स्त्रायमाशयः— उपालम्भो दोषः (स्त्रारोपात्मकः ), स च 'महेश्वरः प्रमाण्म' इत्येवंरूपो नानुक्रो भवता न स्वीकृत इति न, स्रपि तु महेश्वरस्य प्रमाण्पत्यं स्वीकृत-मेव 'तत्मे प्रमाण् शिवः' इति वचनात्, तथा चेश्वराख्यप्रमाणस्य प्रमाया स्त्रिकरण्त्वेन प्रमाकरण्त्वाभावाद्व्याप्तदोषकथनं स्त्रन्थकृतो सङ्गतमेविति भावः । ६ सम्प्रणुः श्लोकस्त्वत्थं वर्रते—

साज्ञात्कारिशि नित्ययोगिनि परद्वारानपैज्ञस्थिती भूतार्थानुभवे निविष्टनिश्वित्तप्रस्ताविवग्तुक्रमः । लेशादृष्टिनिमित्तदुष्टिविगमप्रभ्रष्टशङ्कातुषः शङ्कोन्मेषकलङ्काभः किमपरैस्तन्मे प्रमाणं शिवः ॥

I 'ईश्वराख्ये तदङ्गीकृत एव' इति म प मु प्रतिषु पाठः ।

[न्यायकुसु० ४-६] इति 'योगाप्रसरेणोदयनेनोक्तत्वात् । तत्परि-हाराय केचन वालिशाः "साधनाश्रययोरन्यतरतत्वे सित प्रमाव्याप्तं प्रमाणम्" [सर्वदर्शनसं० १०२३५] इति वर्णयन्ति तथापि साधनाश्रयान्यतरपर्यालोचनायां साधनमाश्रयो वेति फलति । 'तथा च 'परस्पराव्याप्तिर्लचणस्य ।

§ २८ ८ त्रन्यान्यपि पराभिमतानि प्रमाणाः सामान्यलच्णा-

१योगाः—नैयायिकास्तेषामग्रेसरः प्रधानः प्रमुखो वा तेन । २महेश्वरेऽव्यातिदाषित्राकरणाय । ३ सायणमाधवाचार्याः । ४ सर्वदर्शनसंप्रहे
'साधनाश्रयाव्यतिरिक्तत्वे' इति पाठः । तद्दीकाकृता च तथैव व्याख्यातः ।
यथा हि—'यथार्थानुभवः प्रमा, तस्याः साधनं करणम् । स्राश्रय स्रात्मा ।
तद्दुभयापेत्त्या भिन्नं यत्र भवति तथाभूतं सद्यत्प्रमया नित्यसम्बद्धः तत्प्रमण्णित्यर्थः ।' ५ प्रमासाधनप्रमाश्रययोर्ष्यं प्रमासाधनं प्रमाणं प्रमाश्रयो वित विचारे क्रियमाणे । ६ साधनाश्रययोर्ग्यतस्य प्रमाणात्वाङ्गीकारे । ७ स्रयं भावः—प्रमासाधनस्य प्रमाणात्वाङ्गीकारे प्रमाश्रये प्रमाणोऽन्यातिः, प्रमाश्रयस्य च प्रमाणात्वस्वीकारे प्रमासाधने प्रमाणेऽन्यातिः, प्रमाश्रयस्य च प्रमाणात्वस्वीकारे प्रमासाधने प्रमाणेऽन्यातिः, यतो द्यन्यतस्य प्रमाणात्वपरिकल्पनात् । उभयपरिकल्पने चासम्भवित्वं स्पष्टमेव ।
न हि प्रमाणात्वपरिकल्पनात् । उभयपरिकल्पने चासम्भवित्वं स्पष्टमेव ।
न हि प्रमाणात्वेनाभ्युपगतस्यैकस्य (सन्तिकर्षस्य महेश्वरस्य वा) करयचिदिष्
प्रमासाधनत्वं प्रमाश्रयत्वं चोभयं सम्भवि। इत्थं च नैयायिकाभिमतमिष प्रमाकरणं प्रमाणामिति प्रमाणालन्तणं न समीचीनिमिति प्रतिपादितं बोद्धव्यम् ।

् 'इन्द्रियहृत्तिः प्रमाणम्' इति सांख्याः, 'श्रव्यभिचारिणीमसंदिग्धा-मथोंपलब्धं विद्धती बोधाबोधस्वभावा सामग्री (कारकसाकल्यं) प्रमाणम्' (न्यायमं प्रमा १९०१४) इति जरन्ने यायिका (जयन्तभट्टादयः) इत्यादीन्यिप परोक्तानि प्रमाणसामान्यलज्ञ्णानि सन्ति, परं तेषां प्रमाण-

I 'प्रमाण्स्य' इति म प मु प्रतिषु पाठः ।

ैन्यज्ञच्चण्त्वा2दुपेद्यन्ते<sup>२</sup>। <sup>३</sup>तस्मात्स्वपरावभासनसमर्थं सविक≁ ल्पकमगृहीतप्राहकं<sup>४</sup> सम्यग्ज्ञानमेवाज्ञानमर्थे "निवर्त्तयत्प्रमाण् मित्यार्हतं<sup>६</sup> मतम्<sup>७</sup>।

इति श्रीपरमार्हेताचार्य-धर्मभूषण्-यति-विरचितायां स्याय-दीपिकायां प्रमाणसामान्यलच्चणप्रकाशः प्रथमः ॥१॥

त्वस्येवाघटनाच्च परीह्याहाँग्यि, श्राप तूपेह्याहाँग्येव । तता न तान्यत्र परीह्यतानि अन्यकृता । निवन्द्रियद्वचे कारकसाकल्यादेवा प्रमाण्त्वं कथं न घटते १ इति चेत् ; उच्यते; इन्द्रियाणामज्ञानरूपत्वासद्वृत्ते रप्यज्ञानरूपत्वेन प्रमाण्त्वायोगात् । ज्ञानरूपमेव हि प्रमाण् भवितुमहिति, तस्येवाऽज्ञाननिवर्शकत्वात्प्रदीपादिवत् । इन्द्रियाणां चत्तुगदीनां वृत्तिहि तदुद्धाटनादिव्यापारः, स च जङ्खरूपः न हि तेनाज्ञाननिवृत्तिः सम्भवति घटादिवत् । तस्मादिन्द्रियद्वत् रज्ञाननिवृत्तिरूपप्रमां प्रति करण्त्वामावान्न पाण्विमिति भावः।

एवं कारकसाकल्यस्याऽप्यबोधस्वभावस्याज्ञानरूपत्वेन स्वपरज्ञानकरणे नाचकतमत्वाभावाज प्रमाणत्वम् । श्रतिशयेन साधकं साधकतमम् , साध-कतमं च करणम् । करणं खल्वसाधारणं कारणमुच्यते । तथा च सक-लानां कारकाणां साधारणासाधारणस्वभावानां साकल्यस्य—परिसमाप्या सर्वत्र वर्तमानस्य सामस्यस्य-कथं साधकतमत्वमिति विचारणीयम् १ साधक तमत्वाभावे च न तस्य प्रमाणत्वम् , स्वपरपरिच्छित्तौ साधकतमस्येव प्रमा-णत्वघटनात् । तेनैव ह्यज्ञानाननिवृत्तिः सम्पाद्यितुं शक्येत्यसं विस्तरेण । ततोः 'सम्यन्ज्ञानं प्रमाणम्' इत्येव प्रमाणस्य सम्यक् स्वस्यम् ।

१ लच्चणाभासत्वात्, लच्चणकोटौ प्रवेष्टुमयोग्यत्वादिति भावः। २ न परीचाविषयीक्रियन्ते । ३ उपसंहारे 'तस्मात्' शब्दः। ४ ऋपूर्वार्थनिश्चा-यकम् । ५ घटादिपदार्थेष्वज्ञानिवृत्तिं कुर्दत् । ६ जैनम् । ७ शासनम् ।

<sup>2 &#</sup>x27;न्यलद्यत्वा' इति द आ प्रतिपाठः।

# २. प्रत्यचप्रकाशः

<del>+++1(+++</del>

[ प्रमाणं द्विधा विभन्य प्रत्यत्तस्य लक्ष्णकथनम् ]

§ १. त्रथ प्रमाणिवशेषस्वरूपप्रकाशनाय प्रस्तूयते । प्रमाणि द्विविधम् —प्रत्यत्तं परोत्तं चेति । तत्र विशदप्रतिभासं प्रत्यत्तम्। इह प्रत्यत्तं लद्त्यं विशदप्रतिभासत्वं लत्त्त्गणम् । यस्य प्रमाणभूतस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदस्तत्प्रत्यत्तमित्यर्थः।

१ प्रमाणसामान्यलक्णिनिरूपणानन्तरमिदानी प्रकरणकारः प्रमाण-विशेषस्वरूपप्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकाशं प्रारमते अथेति। २पूर्वोक्तलक्ण-लक्तिम् । ३ विमागस्यावधारणफलत्वाचेन द्विप्रकारमेव न न्यूमं नाधिकमि ति बोध्यम् । चार्वाकाद्यभिमतसकलप्रमाणभेदानामत्रैवान्तर्भावात् । तत्र प्रत्य-क्षमेवेकं प्रमाणमिति चार्वाकाः, प्रत्यक्षमनुमानं चेति द्वे एव प्रमाणे इति बौद्धाः, वैशेषिकाश्च, प्रत्यक्षानुमानोपमानानि त्रीण्येव प्रमाणानीति सांख्याः, तानि च शाब्दं चेति चत्वायेव इति नैयायिकाः,सहार्थापन्या च पञ्चेति प्राभाकराः, सहानुपलब्ध्या च षट् इति भादृाः, वेदान्तिनश्च, सम्भवैतिद्याम्यां सहाष्टी प्रमाणानीति पौराणिकाः, तथा चोक्रम्—

प्रत्यसमेकं चार्वाकः कारणात्सीगताः पुनः । श्रमुमानं च तमेव सांख्याः शाब्दं च ते श्रमि ॥१॥ न्यायैकदेशिनाऽत्येवसुपमानं च केन च । श्रश्रापत्त्या सहैतानि चत्वार्यादुः प्रभाकराः ॥२॥ श्रभावपष्ठान्येतानि भाट्टा वेदान्तिनस्तथा। सम्भवतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥३॥

तदेतेपा सर्वेषा यथायथं प्रत्यच्चपरोच्चप्रमास्योग्वान्तर्भाव इति द्विविध-

§ २. किमिदं विशद्यतिभासत्वं नाम १ उच्यते; ज्ञानावरणस्य व्याद्विशिष्टचयोपशमाद्वा ।शब्दानुमानाद्य सम्भवि यत्रैर्मल्यमनु-भवसिद्धम् , दृश्यते खल्विन्तरस्तीत्याप्तः वचनाद्धृमादि हिलङ्गाचो-त्पनाज्ज्ञानाद्य भिग्निरित्युत्पन्नस्यैन्द्रियकस्य क्षानस्य विशेषः । स एव नैर्मल्यम्, वैशचम्, स्पष्टत्विमत्यादिभिः शब्दैरभिधीयते । तदुकं भगविद्भरकलङ्कदेवैन्यीयविनिश्चये—

"प्रत्यक्षतत्त्वणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा ।" [का०३] इति । विवृतं १°च स्याद्वादिवद्यापितना ११ — "निर्मल प्रतिभासत्व-

मित्यनेन स्चितम् । विद्यानन्दस्वामिनाऽष्युक्तम्-'एवं प्रमाण्लच्चणं व्यव-सायात्मकं सम्यक्तानं परीच्चितम् , तत्प्रत्यच्चं परोच्चं चेति संचेपात् द्वितयमेव व्यवतिष्ठते, सकलप्रमाणभेदानामत्रेवाऽन्तर्भावादिति विभावनात् ।' 'स्याद्वा-दिनां तु संचेपात्प्रत्यच्परोच्चविकल्पात्प्रमाणद्वयं सिङ्क्यत्येव, तत्र सकल-प्रमाणभेदानां संप्रहादिति'—प्रमाणपरी० पृ० क्रिक्य प्रमेचक-मलमात्रेण्डेऽपि (१-१) प्रपञ्चतो निरूपितम् ।

१ ज्ञानप्रतिबन्धकं ज्ञानावरणाख्यं कर्म, तस्य सर्वथा च्याद्विशेषच्योपश-माद्वा। २ श्रादिपदादुपमानार्थाप्त्यादीनां संग्रहः। ३ विश्वसनीयः पुरुष श्राप्तः, यथार्थवक्ता इति यावत्। ४ श्रात्रादिपदेन कृतकत्व-शिंशपात्वादीनां परि-ग्रहः। ५ पुरोदृश्यमानः। ६ इन्द्रियजन्यस्य। ७ श्रानुमानाद्यपेच्या विशेष-प्रतिभासनरूपः। तदुक्तम्—श्रनुमानाद्यतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्। तद्वै-शद्यं मतं बुद्धेः'—लघीय० का० ४। ८ विशेषः। ६ श्रस्याः कारि-काया उत्तराष्ट्रीमदमस्ति—'द्रव्यपर्यायसामान्यित्रशेषार्थात्मवेदनम्।' १० व्याख्यातं न्यायविनिश्चयविवरणे। ११ श्रीमद्वादिराजाचार्यणः।

I 'शाब्द' इति आ प्रतिपाठः।

मेव स्पष्टत्वं स्वानुभवप्रसिद्धं चैतत्सर्वस्यापि परी चकस्येति नातीव निर्वाध्यते" [न्यायविनि॰ वि॰ का॰ ३] इति । तस्मात्सुष्टूकं विशद-प्रतिभासात्मक ज्ञानं प्रत्यचमिति ।

### [ सौगर्तायप्रत्यक्तस्य निरासः ]

§ ३. २ "कल्पनापोढमभ्रान्तं <sup>३</sup>प्रत्यस्तम्' [न्यायिवन्तु पृ० ११ ] इति ताथागताः । श्रत्र हि कल्पनापोढपदेन सविकल्पकस्य व्या-वृत्तिः ", श्रभ्रान्तिमिति पदेन त्वाभासस्य । तथा च " समीचीनं निर्विकल्पकं प्रत्यस्तमित्युक्तं भवतिः तदेतद्वालचेष्टितम् ः निर्विकल्प-कस्य प्रामाण्यमेव दुर्लभम्, समारोपाविरोधित्वात्, कुतः प्रत्यस्त-त्वम् १ व्यवसायात्मकस्यैव प्रामाण्यव्यवस्थापनात् ।

१ तथा चोक्तम्—'विशद्शानात्मकं प्रत्यक्तम् , प्रत्यक्त्वात् यत्तु न विशद्शानात्मकं तन्न प्रत्यक्तं यथाऽनुमानादिश्ञानम् प्रत्यक्तं च विवादाध्या-सितम् , तस्माद्विशद्शानात्मकमिति ।'—प्रमाणप्री० पृ० ६७ । २ 'श्रामि लापसंसर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना तया रिहतम्'—न्यायिबन्दु पृ० १३ । नामजात्यादियोजना वा कल्पना तयाऽपोढं कल्पनास्वभावश्न्यमित्यर्थः । 'तत्र यन्न भ्राम्यति तदभ्रान्तम्' न्यायिबन्दुरीका पृ० १२ । ३ 'प्रत्यक्तं कल्पनापोढम् । यज्ज्ञानमर्थे रूपादौ नामजात्यादिकल्पनारिहतं तदक्तमक्तं प्रति वर्गते इति प्रत्यक्तम्'—न्यायप्र० पृ० ७, 'प्रत्यक्तं कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंयुतम्'—प्रमाणस० का० ३ । अत्रदे बोध्यम्—'कल्पनापोढं प्रत्यक्तम्' इति दिग्नागस्य प्रत्यक्तक्त्यण्म् , अभ्रान्तविशेषण्मिहतं तु धर्मकीक्तः । ४ तथागतः सुगतो बुद्ध इत्यनर्थान्तरं तदनुयायिनो ये ते ताथागता बौद्धाः । ५ व्यवच्छेदो निरास इति यावत् । ६ मिथ्यान्त्रानस्य । ७ फिलतलक्त्रणं प्रदर्शयित तथा चेति । ८ निश्चयात्मकस्यव ज्ञानस्य । ६ 'तन्निश्चयात्मकं समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्'(परीक्ता० १-३)

§ ४. १नतु निर्विकल्पकमेव प्रत्यसप्रमाणमर्थजत्वात्। तदेवाः
दि १परमार्थसत्त्वल्याजन्यं न तु सविकल्पकम्, तस्यापरमार्थभूतमामान्यिषयदेवनार्थजत्वाभावादितिचेतः; न³; स्र्यथस्यालोकवव्द्यानकारणत्वानुपपत्तः। तद्यथा—ग्रान्वयव्यतिरेकगम्यो हि<sup>४</sup>
कार्यकारणभावः। तत्रालोकम्तावन्न ज्ञानकारणम्, "तद्भावेऽपि
नक्तञ्चराणां मार्जार।दीनां ज्ञानेत्पत्तेः, "तद्भावेऽपि [च] "धूकादीनां "तद्नुत्पत्तेः। "तद्वद्य्योऽपि न ज्ञानकारणम्, ""तद्भाववेऽपि केशमशकादिङ्यानोत्पत्तेः"। तथा च कुतोऽर्थजत्वं ज्ञानस्य?
तदुक्तं परीत्तामुखे—"नार्थालोकी कारणम्" [२-६] इति ।
प्रामाणस्य चार्थाव्यभिचार १२ एव १३ निबन्धनं न त्वर्थजन्यत्वम्,

इत्यादिना निश्चयात्मकस्यैव ज्ञानस्य प्रमारचं व्यवस्थापितम् ।

१ बौद्धः शङ्कते निन्तित । २ परमार्थभूतेन स्वलद्यांग्न जन्यं 'परमार्थोऽकृत्रिममनारापितं रूपं तेनास्तीति परमार्थसत् । य एवार्थः सिक्धानासिक्किशानाभ्यां स्कुटमस्कुटं च प्रतिभासं करोति परमार्थसन स एव । स एव
च प्रत्यक्तविषया यतस्तरमात्तदेव स्वलद्याम् —न्यायि० टी० ए० २३,
'यद्थेकियासमर्थे तदेव स्वलद्यामिति, सामान्यलद्यां च ततो विपरीतम्'—प्रमाणस० ए० ६ । ३ जैन उत्तरयति । ४ ग्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां
'विना न कार्यकारणभावायगम इत्येतत्य इर्शनार्थे 'हि' शब्दः । ५ ग्रालोकाभावेऽपि । ६ ग्रालोकसद्धावेऽपि । ७ टल्कुब्यदीनाम् । ८ ज्ञानोत्पत्यभावात् । ६ ग्रालोकवत् । १० ग्रायोमावेऽपि । ११ केशोण्डुकादिज्ञानस्य
भावात् । १२ तदभाववद्वृत्तित्वं व्यभित्तास्तिद्धन्तोऽव्यभित्तारः । तत्पदेनात्रार्थो ग्राह्मः । १३ कारणं प्रयोजकमित्यर्थः ।

<sup>🗓 &#</sup>x27;एतदेव हिं' इति द् प्रतिपाठः ।

स्वसंवेदनस्य विषयाजन्यत्वेऽपि प्रामाण्याभ्युपगमात् । न हि कि-ख्रित्स्वस्मादेव जायते ।

१ ४. वनम्वत्रज्ञम्यस्य ज्ञानस्य । कथं वत्स्रकाशकत्वम् १ इति चेत्; व्यटाद्यज्ञम्यस्यापि प्रदीपस्य तत्स्रकाशकत्वं हष्ट्या मन्तोष्ट्र- हयमायुष्टमता । श्रथं कथमयं विषयप्रतिनियमः १ यदुतं 'घटज्ञानस्य घट एवं विषयो न पटः' इति । श्रथंजत्वं हि विषयप्रतिनियमः कारणम्, तज्जन्यत्वात् , तद्विषयमेव चेतदिति । वत्तु भवता नाऽभ्युपगम्यते इति चेतः योग्यतेव विषयप्रतिनियमकारणमिति वमः । का नाम योग्यता १ इति । उच्यतेः स्वावरणच्चयोपशमः । तदुक्तम्—"स्वावरणच्चयोपशमलच्चणयोग्यतया हि प्रतिनियतमर्थं ह्यवस्थापयति" । (परीचा॰ २-६) इति ।

१ बौद्धैः । २ श्रत्र बौद्धः पुनराशङ्कते नन्विति । ३ श्रयं भावः —यदि 
ज्ञानं श्रयां नोत्पद्यते तिर्ह कथमधंप्रकाशकं स्यात् १ तदेव हि ज्ञानमधंप्रकाशकं 
यद्धंजन्यम् , श्रजन्यत्वे तु तस्यार्थो विषयो न स्यात् 'नाकारणं विषयः' 
इति वन्तनात् । ४ उत्तरयति —घटायजन्योऽपि हि यथा प्रदीपः घटादिप्रकाः 
शको भवति तथा ज्ञानमप्यर्थाजन्यं सत् श्रयंप्रकाशकिमिति किमनुपपन्नम् १ 
श्रयंस्य ज्ञानकारणत्विनिरासस्तु प्वमेव कृतस्ततो नात्र किञ्चिद्वचनीयमिति । 
५ सन्तोषः करणीयो भवता । ६ श्रमुकज्ञानस्य श्रमुक एव विषयो नान्य इति 
विषयप्रतिनियमः स न स्याद्यदि ज्ञानस्यार्थजन्यत्वे नो भवेदिति शङ्कायाः 
श्राशयः । ७ श्रयंजन्यत्वम् । ६ ज्ञेनेन । ६ ज्ञेनाः । १० प्रतिनियतार्थव्यवस्थापको हि तत्तदावरणन्वयोपशमोऽर्थप्रहणशिकरूपः । तद्वक्षम् — 'तल्ल-

<sup>🕽</sup> स्त्रा प मुं प्रतिषु 'त्र्रन्यस्य' इति पाठः । २ द प्रतौ 'इति' पाठो नास्ति ।

§ ६. ¹एतेन 'तदाकारत्वात्तत्प्रकाशकत्वम्' इत्यपि प्रत्युक्तम् । त्र्यत गंकारस्यापि प्रदीपादेस्तत्प्रकाशकत्वदर्शनात् । ततस्तदाकार-वैचत्तज्ञन्यत्वमप्रयोजकं प्रामाएये । असविकल्पकविषयभूतस्य

च्चायोग्यता च शक्तिरेव। सैव ज्ञानस्य प्रतिनियतार्थव्यवस्थायामङ्कं नार्थोत्य-न्यादि।'—प्रमेयक० २-१०,'योग्यताविशेषः पुनः प्रत्यच्चस्येव स्वविषयज्ञा-नावरणवीर्यान्तरायक्तयोपशमविशेष एव'—प्रमाणपरीचा पृ० ६७।

१ श्चर्यजन्यताया निराकरणेन, योग्यतायाश्च प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकत्वसमर्थनेन । २ निरस्तम् । ३ इत्थं च तदाकारत्वं तज्जन्यत्वं चोभयमि
प्रमामायये न प्रयोजकिमिति बोध्यम् । ४ यचोक्तम्—सविकल्पकस्यापरमार्थभूतसामान्यविपयत्विमितिः, तज्ञ युक्तम् ; सविकल्पकस्य विषयभूतसामान्यस्य प्रमाणावाधितत्वात्परमाथत्वमेव । यद्धि न केनापि प्रमाणेन बाध्यते
तत्परमार्थसत्, यथा भवदिभमतं स्वलच्चणम् प्रमाणावाधितं च सामान्यम् ,
तस्मात्परमार्थसत् । किञ्च, 'यथैव हि विशेषः (स्वलच्चण्रूणः) स्वेनासाधरणेन
रूपेण् सामान्यासम्भविना विसदृशपिरणामात्मना लच्चते तथा सामान्यमपि स्वेनासाधारणेन रूपेण् सदृशपिरणामात्मना विशेषासम्भविना लच्चते
इति कथं स्वलच्चणत्वेन विशेषांद्विच्यते १ यथा च विशेषः स्वामर्थिक्रया
कुर्वन् व्यावृत्तिज्ञानलच्चणां अर्थिक्रयाकारी तथा सामान्यमि स्वामर्थिक्रया
मन्वयज्ञानलच्चणां कुर्वत् कथमर्थिक्रयाकारि न स्यात् १ तद्वाद्धां पुनर्वाद्द
दोद्दाद्यर्थिकयां यथा न सामान्यं कर्तुमुत्सदृते तथा विशेषोऽपि केवलः, सामान्यविशेषात्मनो वस्तुनो गवादेस्तत्रोपयोगात् । इत्यर्थिकयाकारित्वेनापि तयोरमेदः सिद्धः।'— श्रष्टस० पु० १२१। ततो यदुक्तम्—धर्मकीर्तिना—

यदेवार्थिकयाकारि तदेव परमार्थसत्। श्रन्यत्संवृतिसत् प्रोक्ते ते स्वसामान्यलच्चे।।'
—प्रमाखवा०३-३ इति। सामान्यस्य परमार्थत्वमेवः श्रवाधितत्वात्। प्रत्युतं सीगतःभिमत एव स्वलत्त्र्णे विवादः । तस्मात्र निर्विकल्पकरूपत्वं प्रत्यत्तस्य ।

िनैयायिकाभिमतस्य मन्निकर्षस्य प्रत्यच्त्वनिसमः ]

६ ७. ौसन्निकर्षस्य च यौगाभ्युपगतस्याचेतनत्वात्कृतः ३प्रमिन तिकरणत्वम् १ कृतस्तरां प्रमाणत्वम् १ कृतस्तमां प्रत्यचत्वम् १

§ त. ३ किञ्च, रूपप्रमितेरसिन्न ग्रुमेव चचुर्जनकम्, श्रप्राप्य-कारित्वात्तस्य। ततः सिन्न कर्षभावेऽपि साक्षात्कारिप्रमोत्पत्तेनं सिन्न-कर्षरूपतेव प्रत्यक्तस्य। न चाप्राप्यकारित्वं चचुषोऽप्रसिद्धम्, प्रत्य-स्तरत्यथैव प्रतीतेः। ननु 'प्रत्यक्षागम्यामपि चचुपो विषयप्राप्ति-मनुमानेन साथियध्यामः परमाणुवत्। यथा प्रत्यक्षासिद्धोऽपि परमाणुः कार्यान्यथानुपपस्यानुमानेन साध्यते तथा 'चचुः प्राप्ता-र्थप्रकाशकं 'बहिरिन्द्रियत्वात्, त्विगिन्द्रियवत' इत्यनुमानत्प्रा-

तिन्नरस्तम् ; 'मामान्यलक्ष्य-स्वलक्ष्ययोहि भेदाभावात्' -श्रष्टस॰ १० १२१ । १ इन्द्रियार्थयाः सम्बन्धः सन्निकर्षः । २ ग्रज्ञाननिवृत्तिरूपप्रमां प्रति करण्यत्वं प्रमितिकरण्याम् , तच्च सन्निकर्पस्य न सम्भवति , जडत्वात् । प्रमितिकरण्यासम्भवे च न तस्य प्रमाण्याम्, प्रमाकरण्ययेव प्रमाण्याम्युपगम् मात् । तदभावे च न प्रत्यक्ष्यमिति भावः । ३ दोषान्तरमाह किञ्चेति । चतुहि श्रसम्बद्धमेव रूपज्ञानस्य जनकं भवति , श्रप्राप्तार्थप्रकाशकत्वात् । म हि चतुः पदार्थं प्राप्य प्रकाशयित, श्रपि तु दूरादेव । ४ श्रप्राप्यकारित्वस्यव । ५ प्रत्यक्षेणापित्व्छेष्टाम् । ६ 'परमाणुगस्त द्वथणुकादिकार्योत्पत्यस्यानुपपक्तः' इत्यनुमानन । ७ वहिष्टं मनोव्यवच्छेदाथम् , मनो हि न बहिर्गद्वयं तस्यान्तःकरण्यात् । तिच्चाप्राप्यकारीति । श्रत्र व्याप्तिः—यद्वर्विर्गद्वयं तस्यान्तःकरण्यात् । तिच्चाप्राप्यकारीति । श्रत्र व्याप्तिः—यद्वर्विर्गद्वयं तत्याप्तार्थप्रकाशकम् , यथा स्एशनिन्द्रियम् । यन्त प्राप्तार्थप्रकार

प्तिसिद्धिः । प्राप्तिरेव हि सिन्नकर्षस्ततो न सिन्नकर्षस्याव्याप्ति-रिति चेत् ; नः श्रस्यानुमानाभासत्वात् । तद्यथा—

§ ६. चत्तुरित्यत्र कः पक्षोऽभिन्ने तः १ किं लौकिकं चत्तुकतालौकिकम् १ अत्राद्ये, हेतोः ४ कालात्यापिदष्टत्वम् , गोलकाख्यस्याः लौकिकचत्तुषो विषयप्राप्तेः प्रत्यत्तवाधितत्वात् । दिव्रतीये,
त्वाश्रयासिद्धिः, श्रालौकिकस्य चत्तुषोऽद्याऽप्यसिद्धेः । शाखासुथादीधिति समानकाल प्रह्णा2न्यथानुपपत्तेश्च चत्तुपप्तप्यकारीति निश्चीयते । तदेवं सिन्नकर्षाभावेऽपि चत्तुषा रूपप्रतीनिर्जायत इति सिन्नकर्षोऽत्यापक त्वात्प्रत्यत्तस्य स्वरूपं न
भवतीति स्थितम् ।

§ १०. १° श्रस्य च प्रमेयस्य प्रपञ्चः ११ प्रमेयकमलमार्नाएंडे

शकं तन्न बहिरिन्द्रियम् , यथा मनः, बहिरिन्द्रियञ्चेदं चत्तुः, तस्मात्प्राप्ता-र्थप्रकाशकमिति भावः।

१ सदोपानुमानत्वमनुमानाभासत्वम् । २ स्वीकृतो भवता यौगेन । ३ प्रथमे पचे । ४ बाधितपचानन्तरं प्रयुक्तो हि हेतुः कालात्यापिदृष्ट उच्यते । ५ उत्तरिवकल्पे— श्रलोकिकं चत्तुिग्त्यभ्यपगमे । ६ किरग्रारूपस्य । ७ सुधा-दीधितिः— चन्द्रमाः । ८ शाखाचन्द्रमसोस्तुल्यकालग्रह्णं हप्टं ततो ज्ञायते चत्तुरप्राप्यकारीति । प्राप्यकारित्वे तु क्रमश एव तयोर्ग्रह्णं स्थात् न युग-पत् , परं युगपत्तयोर्ग्रहण्ं सर्वजनसाच्चिकमिति भावः । ६ श्रव्याप्तिदोष-दुष्टन्यात् । १० एतस्य सन्निकर्णामाण्यविचारस्य । ११ विस्तरः ।

I 'चस्य' इति म मु प्रत्योः पाठः । 2 'ग्रहणाद्यन्यथानु' इति श्चा म प मु प्रतिपाठः । 3 श्चा म मु प्रतिषु 'च' पाठो नास्ति ।

[१-१ तथा २-४] सुलमः । संप्रहप्रनथत्वात्त नेह र प्रतन्यते । एवं च न सौगताभिमतं निर्विकल्पकं प्रत्यच्चम् । नापि यौगामिमत इन्द्रि-यार्थसन्त्रिकषः । किं तर्हि १ विशदप्रतिभासं ज्ञानमे व प्रत्यच्तं सिद्धम् ।

१ सुक्रः । २ स्रत्र न्यायदीपिकायाम् । ३ विस्तार्यते । ४ प्रत्यक्तमिति सम्बन्धः । ५ सांव्यवहारिकप्रत्यक्तम् । ६ स्रवमहादिषु मध्ये । ७ इन्द्रियार्थयोः समबधानं सिन्निपातः सम्बन्ध इति यावत् तत्पश्चादुत्पन्नो यः मत्तालोचनरूपः सामान्यप्रतिभासस्तस्यानन्तरं जायमानः, स्रथ चावान्तरसत्ताविशिष्टवस्तुमाहन्को यो ज्ञानविशेषः सोऽवग्रह इति भावः । ८ स्वविपयादन्यो विषयो विपयान्तरं तस्य व्युदासो व्यवच्छेदस्तेन स्वविषयातिरिक्तविषयव्यवच्छेदेन । ६ स्वविपयभूतपरमाथैककोटिनिश्चायको ह्यवग्रहः । १० स्रवग्रहात्सर्वथा विपरीतः संशयः । ११ स्रवग्रहसंशययोभेदसाधकं तत्त्वार्थराजवार्त्तिकीयं लक्षणं प्रदर्शयति यदिति । १२ स्रयमर्थः—नानार्थविषयकः, स्रानश्चन

I 'तत्कियत्प्रकारं, तद्विविघं' इति म प्रतिपाठः।

ऽपर्यु दासात्मकः संशयम्तद्विपरीतोऽग्रहः" [ १-१५-६ ] इति । भाष्यक्रच—"संशयो हि निर्मायिवरोधी नत्ववप्रहः" [१-१५-१०] इति । अवप्रहगुद्दीनार्थसगुद्भृतसंशयनिरामाय यतनमीहा । तद्यथा—पुरुष इति निश्चितेऽर्थे किमयं दान्निणात्य उतीदीच्य इति संशये सित दाश्चिणात्येन भित्रत्वयमिति तन्निरामायेहाख्यं ज्ञानं जायत इति । भाषादिविशेषनिर्ज्ञानाद्यायात्म्यावगमनमवायः, यथा दान्निणात्य एवायमिति । किलान्तराविग्मरण्योग्यतया तस्यैव

यात्मकः, विषयान्तराज्यवच्छेदकः संशयः । अवग्रहस्तु तद्विपरीतः—एकार्थ-विषयकः, निश्चयात्मकः, विषयान्तरज्यवच्छेदकश्चेति ।

१ तत्त्वार्थराजवात्तिकभाष्यम् । २ सति संशये पदार्थस्य निर्णयो न भवति, स्रवप्रहे तु भवत्येवेति भावः । ३ ननु कथमीहाया ज्ञानत्वम् १ यतो हीहाया इच्छारूपत्वाच्चेष्टात्मकत्वाद्वाः मेवमः ईहा जिज्ञासा, सा च विचाररूपा, विचाररूच ज्ञानम् , नातो कश्चिदोणः । तथा चोक्तम्— 'ईहा ऊहा तकः परीजा विचारणा जिज्ञासा इत्यनर्थान्तरम् ।'—तत्त्वार्थाधि० भा० १-१५, 'ईहाधारण्योरिप ज्ञानात्मकत्वमुत्रे यं तदुपयोगिवरीण्यात् ।'—लधीय० स्वोपज्ञवि० का० ६, 'ज्ञानेने (ज्ञानमी)हाभिलाषात्मा संस्कारात्मा न धारणा ॥ इति केचित्प्रभाषन्ते तच्च न व्यवतिष्ठते । विशेष्यवेदनस्येह इदस्येहात्वसूचनात् ॥ × स्त्रज्ञानात्मकतायां तु संस्कारस्येह (हि)तस्य वा। ज्ञानोपादानता न स्याद्रपादेशिव सात्ति च॥'—तत्त्वार्थ-स्रोक्वा० १-१५-१६, २०, २२, 'ईहा च यद्यपि चेष्टोच्यते तथापि चेतनस्य सेति ज्ञानरूपैवेति युक्तं प्रत्यज्ञभेदत्वमस्याः'—प्रमाण्मी० १-१-३६ । ४ दिल्णदेशीयः । ५ उत्तरदेशीयः । ६ स्रनुभवकालाद्विक्रकालः कालान्तरमागामिसमय इत्यर्थः ।

१ 'स्मृतिहेतुर्धारणा, संस्कार इति यावत्' लघी०स्वोपज्ञविवृ० का० ६ । ननु धारणायाः कथं ज्ञानत्वम् १ संस्काररूपत्वात् । न च संस्कारस्य ज्ञानरूपतेति चेत् ; तन्न; उक्तमेव पूर्वे 'ईहाधारणयोरिप ज्ञानात्मकत्वं तदुपयोगिवशेषात्।' इति । 'श्रस्य ह्यज्ञानरूपत्वे ज्ञानरूपस्मृतिजनकत्वं न स्यात् , न हि सत्ता सत्तान्तरमनुविशति' (प्रमाणमी० १-१-२६) । 'श्रवप्रहस्य ईहा, श्रवायस्य च धारणा व्यापारविशेषः, न च चेतनोपादानो व्यापारविशेषः श्रचेतनो युक्तोऽतिप्रसङ्गात्'(न्यायकुमु० १०३) । २ श्रवप्रहादीनाम् । ३ विशु-द्यबद्धीनाम् । ४ श्रवप्रहादिचतुष्टयस्यापि इन्द्रियानिन्द्रियजन्यत्वेन द्विविधतं प्रदर्शयति तदेतदिति । ५ कथ्यते । ६ लोकस्य यः समीचीनो बाधारहितः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपो व्यवहारस्तिस्मन् । ७ संब्यवहारप्रयोजनकं साव्यवहारिकम्—श्रपारमार्थिकमित्यर्थः ।

I 'स एवेत्येवं' द प प्रतिपाठः । 2 'नैव'इति म प्रतिपाठः । 3 भ्य म मु प्रतिषु 'परीच्रामुखे' इति पाठो नास्ति ।

"इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम्" [ २-५ ] इति । इदं चामुख्यप्रत्यद्मम्, उपचारिसद्धत्वात् । वस्तुतस्तु परोद्यमेव, मितिश्चानत्वात् । कुतो नु खल्वेतन्मितिश्चानं परोद्यम् १ इति; उच्यते; "श्चाद्ये परोद्यम्" [ तत्त्वार्थस्० १-११ ] इति सूत्रणात् । श्चाद्ये मितिश्रुतङ्गाने परोद्यमिति हि सूत्रार्थः । उपचारमूलं पुनरत्र देशतो वैशद्यमिति कुतं विस्तरेण ।

[ पारमार्थिकप्रत्यचं लच्चित्वा तद्भे दानां प्ररूपण्म् ]

§ १३. सर्वतो विशदं पारमार्थिकप्रत्यत्तम् । यज्ज्ञानं साक-ल्येन<sup>3</sup> स्पष्टं तत्पारमार्थिकप्रत्यत्तं मुख्यप्रत्यत्तमिति यावत् । <sup>४</sup>तद्-द्विविधम्—विकलं सकलं च । तत्र कतिपयविषयं विकलं । <sup>४</sup>तदिप द्विविधम्—ग्रविध्ञानं मनःपर्ययज्ञानं च2 । तत्राविध्ञानावरण-त्त्रयोपशमाद्वीर्यान्तरायत्त्रयोपशमसहक्रताञ्जातं रूपिद्वव्यमात्रविषय-मविध्ञानम्<sup>६</sup> । मनःपर्ययज्ञानावरणवीर्यान्तरायत्त्रयोपशमसमुत्थं

१ ननु यदि प्रकृतं ज्ञानममुख्यतः प्रत्यत्तं तर्हि मुख्यतः किं स्यादित्यत श्राह वस्तुतिस्त्वति । २ इन्द्रियानिन्द्रयजन्यज्ञानस्योपचारतः प्रत्यत्त्त्वकथने निमित्तम् । ३ सामस्त्येन । ४ पारमार्थिकप्रत्यत्तम् । ५ विकलमिप प्रत्यत्तम् । ६ त्र्यविष्टः सीमा मर्यादा इति यावत् । स विषयो यस्य ज्ञानस्य तद्विष-ज्ञानम् । त्र्यत एवेदं ज्ञानं सीमाज्ञानं ब्रुवन्ति । 'त्र्यवायन्ति वजन्तीत्य-वायाः पुद्गलाः तान् दधाति ज्ञानातीत्यविषः' × × 'त्र्यवधानं त्र्यविषः' कोऽर्थः १ त्र्रयस्ताद्वहुतरविषयग्रह्णादविषरुच्यते, देवा खल्वविधज्ञानेन

<sup>। &#</sup>x27;सूत्रभणनात्' इति म प्रतिपाठः । 2 'चेति' पाठो म आ मु प्रतिषु ।

परमनोगतार्थविषयं मनःपर्ययज्ञानम् । मतिज्ञानस्येषाविधमनः-पर्यययोरवान्तरभेदा<sup>२</sup> स्तत्त्वार्थराजवार्त्तिक-श्लोकवार्त्तिकभाष्या-भ्यामवगन्तव्याः ।

सप्तमनरकपर्यन्तं पश्यन्ति । उपरि स्तोकं पश्यन्ति निजविमानध्वजदग्रडप-र्यन्तिमत्यर्थः ।'--तत्त्वार्थवृ० श्रू० १-६ । 'ब्रवाग्धानात् ( पुद्रलपरि-ज्ञानात् ) स्रविच्छिन्नविषयत्वाद्वा(रूपिविषयत्वाद्वा)त्र्यविधः।' सर्वार्थ० १-६ । ९ 'परकीयमनोगतोऽथों मन इत्युच्यते, साहचर्योत्तस्य पर्यथगां परि-गमनं मनःपर्ययः।' सर्वार्थे० १-६ । २ प्रभेदाः । ३ तदित्थम्—'स्रनुगा-म्यननुगामिवर्द्धमानहीयमानावस्थिताऽनवस्थितभेदात् षडुविधोऽवधिः 🗙 🗙 पुनरपरेऽवधेस्त्रयो भेदाः—देशार्वाधः, परमावधिः, सर्वावधिश्चेति । तत्र देशावधिस्त्रेधा—जघन्यः, उत्कृष्टः, श्रजघन्योत्कृष्टश्चेति। तथा परमार्वाधरपि त्रिधा (जघन्यः, उत्कृष्टः, स्रजघन्योत्कृष्टश्च)। सर्वावधिरविकल्पत्वादेक एव। उत्सेधांगुलासंरव्येयभागत्तेत्रां देशावधिर्जधन्यः । उत्कृष्टः कृत्स्नलोकः । तयो-रन्तराले संख्येयविकल्प अजधन्योत्कृष्टः । परमार्वाधर्जधन्य एकप्रदेशाधिक-लोकत्तेत्रः । उत्कृष्टोऽसंख्येयलोकत्तेत्रः, ग्रजघन्योत्कृष्टो मध्यमत्तेत्रः। उत्कृष्ट-परमावधि सेत्राद्वहिरसंख्यातस्रेत्रः सर्वावधिः। वर्द्धमानः,हीयमानः,ऋवस्थितः, अनुगामी, अननुगामी, अप्रतिपाती, प्रतिपातीत्येतेऽष्टी भेदा देशावधेर्भ-वन्ति । हीयमानप्रतिपातिभेदवर्ज्या इतरे षड्भेदा भवन्ति परमावधेः । स्रवस्थि-तोऽनुगाम्यननुगाम्यप्रतिपातीत्येते चत्वारो भेदाः सर्वावघेः।'-तत्त्वार्थवा०१-२२, 'त्र्यनुगाम्यननुगामी वर्द्ध मानो हीयमानोऽवस्थितोऽनवस्थित इति पड्-विकल्पोऽविधः संप्रतिपाताप्रतिपातयोरत्रैवान्तर्भोवात् । देशार्वाधः परमा-विधः सर्वाविधिरिति च परमागमप्रसिद्धानां पूर्वोक्तयुक्तया सम्भाविताना-मत्रोपसंग्रहात्।'- तत्त्वार्थऋो० भा० १-२२-१०। 'स मनःपर्ययो द्वेषा कुतः १ स्त्रोक्तविकल्पात् । ऋजुर्मातर्विपुलमतिरिति 🗙 🗙 ऋगद्य ऋजुम-पतिमनःपर्ययस्त्रेधा । कुतः १ ऋजुमनोवानकायविषयभेदात् । ऋजुमनस्कृताः

र्थज्ञः, ऋजुवाक्कृतार्थज्ञः, ऋजुकायकृतार्थज्ञश्चेति। ×× ६ द्वितीयो विपुल-मितः घोढा भिद्यते । कुनः ? ऋजुवकमनोवाक्कायविषयभेदात् । ऋजुवि-कल्पाः पूर्वोक्ताः, वक्रविकल्पाश्च तद्विपरीता योज्याः'—तत्त्वार्थवा० १-२३। एवमेव ऋोकवार्त्तिके (१-२३) मनःपर्ययमेदाः प्रोक्ताः।

१ पारमार्थिकप्रत्यज्ञमिति सम्बन्धः । २ सकलप्रत्यज्ञम् । ३ घातिनां ज्ञानावरण्यश्नावरण्मोहनीयान्तरायचतुष्टयकर्मणां संघातः समूहस्तस्य निरवशेषेण् सामस्त्येन घातनात् ज्ञ्यास्तमुन्मीलितं जातमित्यर्थः । ४ 'सर्व-प्रहणं निरवशेषप्रतिपत्त्यर्थम् । ये लोकालोकिमन्नास्तिकालविषया द्रव्यपर्याया स्रनन्तास्तेषु निरवशेषेषु केवलज्ञानविषयनिवन्धं इति प्रतिपत्त्यर्थं सर्वप्रहण्म् । यावाँल्लोकालोकस्वभावोऽनन्तस्तावन्तोऽनन्तानन्ता यद्यपि स्युस्तानि ज्ञातुमस्य सामर्थ्यमस्तीत्यपरिमितमाहात्म्यं केवलज्ञानं वेदित-व्यम्।' तत्त्वार्थवा० १-२६ । ५ विषयनिवन्धः (प्रवृत्तिः ) इति शेषः । ६ स्रात्मानमेवापेन्त्रयानि त्रीणि ज्ञानान्युत्पद्यन्ते नेन्द्रियानिन्द्रयापेन्ता स्रत्रास्ति । उक्तञ्च—'स्रत एवान्तानपेन्ताऽञ्जनादिसंस्कृतचन्तुपो, यथालोक्तानपेन्ता।'—स्रष्टश्र० का० ३, 'न हि सर्वार्थेः सकुदन्तसम्बन्धः सम्भवति सान्नात्परस्या वा । ननु चाविषमनःपर्ययज्ञानिनोर्देशतो विरत्व्यामोहयो-रसर्वदर्शनयोः कथमन्नानपेन्ना संलन्न्गीया १ तदावरणन्त्योपशमातिशय-

म मु प्रत्योः 'घातनात्' इति पाठः । 2 'इत्यादिशापितत्वात्' इति
 इ प प्रतिपाठः । 3 'पारमार्थिकं प्रत्यन्तं' इति म मु प्रतिपाठः ।

§ १६. 'नन्वस्तु केवलस्य पारमार्थिकत्वम्, श्रविधमनःपर्यय-योस्तु न युक्तम्, विकलत्वादिति चेत्, न<sup>3</sup>; साकल्यवैकल्ययोरत्र विषयोपाधिकत्वात्<sup>3</sup> । तथा हि—सर्वद्रव्यपर्यायिविषयमिति केवलं सकलम् । श्रविधमनःपर्ययो तु कतिपयविषयत्वाद्विकलो । नैता-वता तयोः पारमार्थिकत्वच्युतिः । केवलवत्तयोरिप वैशद्यं स्व-विषये साकल्येन समस्तीति ताविष पारमार्थिकावेव ।

[ श्रवध्यादित्रयाणामतीन्द्रियप्रत्यक्तत्वप्रतिपादनम् ]

§ १७. <sup>६</sup>कश्चिदाह–''श्रचं नाम चचुराद्दिकमिन्द्रियम्, <sup>७</sup>तत्प्र-

वशास्वविषये परिस्फुटत्वादिति ब्रूमः।'—श्रष्टस० १० ५०।

१ त्रविधमनःपर्यययोः पारमार्थिकत्वाभावमाशक्कते निविति । १ समाधत्ते नेति । श्रयम्भावः — त्रात्र हि केवलस्य यत्त्वक्लप्रत्यच्त्वमविधमनः-पर्यययोश्च विकलप्रत्यच्त्वमुक्तं तिह्वषयकृतम् । सकलक्ष्यरूपिपदार्थविषयत्वेन केवलं सकलप्रत्यच्तम् च्यते रूपिमात्रविपयत्वेन चार्वधमनःपर्ययौ विकलप्रत्यच्ते कथ्येते । ततो न तयोः पारमार्थिकत्वहानः । पारमार्थिकत्वप्रयोजकं हि स्वित्रयये साकल्येन वैशयम्, तच्च केवलवत्तयोरि विद्यत इति । ३ विषय उपाधिनिम्तं ययोस्तौ विपयोपाधिकौ विपयनिम्तत्तकौ तयोभीवस्तव्वं तस्मात् विपयोपाधिकत्वात् विषयनिम्तत्तकत्वादित्यथः । ४ पारमार्थिकत्वान् भावः । ५ एवकारेणापारमार्थिकत्वव्यवच्छेदः, तेन नापारमार्थिकौ इति फलात । ६ 'श्रच्चमच्चं प्रतीत्योत्यव्यत्ते इति प्रत्यच्चम् , श्रच्चािण् इन्द्रियाण् — प्रशस्त०भा०५० ६४ । 'श्रच्चमच्चं प्रति वक्तत इति प्रत्यच्चम्' — न्यायप्रशस्त०भा०५० ६४ । 'श्रच्चमच्चं प्रति वक्तत इति प्रत्यच्चम्' — न्यायप्रशस्त०भा०५० ६४ । 'श्रच्चमच्चं प्रति वक्तत इति प्रत्यच्चम् । प्रवक्तते तत्प्रत्यच्चम्युपगमात्' (सर्वार्थ० १-१२) इति प्रत्यच्चल्चणमामनिन्तं तप्पाम्यं शङ्का, ते च वश्रीपिकादयः । ७ इन्द्रियमाश्रित्य ।

तीत्य 'यदुत्पद्यते तदेव प्रत्यक्षमुचितं नान्यत्'' [ ] इति; 'वत्सत्; आत्ममात्रसापेत्ताणामविधमनःपर्ययकेवलानामिन्द्रियनिरपेत्ताणामिष प्रत्यत्तत्वाविरोधात्। स्पष्टत्वमेव हि प्रत्यस्वत्रयोजकं नेन्द्रियजन्यत्वम्'। अत एव हि मतिश्रुताविधमनःपर्ययकेवलानां ज्ञानत्वेन "प्रतिपन्नानां मध्ये "आद्ये परोक्षम्'
[ तत्त्वार्थस्० १-११ ] "प्रत्यत्तमन्यन्' [ तत्त्वार्थस्० १-१२ ] इत्याद्योर्मतिश्रुतयोः परोत्तत्वद्यथनमन्येषां त्वविधमनःपर्ययकेवलानां
प्रत्यत्तत्ववाचोयुक्तिः।

१ यज्ज्ञानम् । २ नेन्द्रियनिरपेन्नम् , तथा च नावध्यादित्रयं प्रत्यन्नामिति शङ्कितुराशयः । ३ तद्युक्तम् । ४ प्रत्यन्नतायां निवन्धनम् । ५ यतो हि

'यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञानं प्रत्यन्नमिष्यते, एवं सत्याऽऽप्तस्य प्रत्यन्नज्ञानं
न स्यात् । न हि तस्येन्द्रियप्वेडिर्थाधिगमः ।'— सर्वाथ०ः १-१२ । ६ स्पष्टत्वस्य प्रत्यन्नत्वप्रयोजकत्वादेव, यत एव स्पष्टत्वं प्रत्यन्नत्वप्रयोजकं तत एव
इत्यर्थः । ७ श्रश्युपगतानामनगतानामिति यावत् । प्रत्यन्नत्वप्रतिपादनं
सङ्गतं स्त्रकाराणाम् । यदाहऽकलङ्कदेवोऽि 'श्राचे परान्नमपर्र
प्रत्यन्नं प्राहुराञ्जसम् ।'— न्यायिकः का० ४७४ । ६ श्रविधमनःपर्ययकेवलानाम् । १० कथनयोग्यता व्यपदेश इति यावत् । ११ श्रन्नमन्नं
प्रति यद्वत्तेते तन्प्रत्यन्नमितीमं प्रत्यन्तशब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थमनाश्रित्यार्थसान्नात्कारित्वरूपप्रवृत्तिनिमित्तसद्भावात् । 'श्रन्नाश्रितत्वं च व्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य
(प्रत्यन्नशब्दस्य ) न तु प्रवृत्तिनिमित्तम् । श्रनेन त्वन्नाश्रितत्वेन एकार्थसमवेतमर्थसान्नात्कारित्वं लन्यते तदेव च शब्दस्य (प्रत्यन्नशब्दस्य )

§ १६. श्रथवा श्रद्यांति व्याप्नोति जानातीत्यत्त श्रात्मा तन्मात्रापेत्तोत्पत्तिकं प्रत्यत्तमिति विक्रमनुपपत्रम् १ तर्हि इन्द्रि-यजन्यमप्रत्यत्तं प्राप्तमिति चेत्; इन्त विस्मरणशीलत्वं वत्सस्य । श्रवोचाम खल्वीपचारिकं प्रत्यत्तत्वमक्षज्ञज्ञानस्य । ततस्तस्या- प्रत्यत्तत्वं कामं प्राप्नोतु, का नो इतिः। प्रतेन "श्रदोभ्यः

प्रवृत्तिनिमित्तम् । ततश्च यत्किञ्चिद्र्यस्य साद्धारकारिज्ञानं तत्प्रत्यद्धमुच्यते । यदि चाद्धाश्चितत्वमेय प्रवृत्तिनिमित्तं स्यादिन्द्रियज्ञानमेव प्रत्यद्धमुच्येतः, न मानसादि, यथा गच्छतीति गौः इति गमनिक्षयायां व्युत्पादितोऽपि गोशब्दो गमनिक्षयोपलद्धितमेकार्थसमवेतं गोत्वं प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति तथा च गच्छिति, अगच्छिति च गवि गोशब्दः सिद्धो भविते'—न्यायिबन्दुदी० पृ० ११। तथा प्रकृतेऽपि श्रद्धजन्येऽनद्धजन्ये च ज्ञाने प्रत्यद्धशब्दः प्रवर्त्तते । श्रतो युक्तमेवावध्यादित्रयाणामिन्द्रियनिरपेद्धाणामपि प्रत्यद्धशब्दः प्रवर्त्तते । स्राध्यस्त्वावादित्रयाणामिन्द्रयनिरपेद्धाणामपि प्रत्यद्धशब्दः प्रवर्त्तते । स्राध्यस्त्वावादिति भावः ।

१ यद्ययमाग्रहः स्याद्यद्रयुत्पत्तिनिमित्तेनेव भाव्यमिति तदा तद्प्याह्र स्थवेति । यथोक्तं श्रीप्रभाचन्द्रैरिप—'यदि वा, ब्युत्पत्तिनिमित्तमप्यत्र विद्यत एव । तथा हि—श्रद्धशब्दोऽयमिन्द्रियवत् श्रात्मन्यपि वर्त्तते, श्रद्धणोति ज्याम्नोति ज्ञानतिति श्रद्ध श्रात्मा इति ब्युत्पत्तेः । तमेव द्धीग्णोपशान्तावरणं द्यीगावरणं वा प्रतिनियतस्य ज्ञानस्य प्रत्यद्धशब्दातिशयता सुघटेव ।'—न्यायकु० १० २६ । २ नायुक्तमिति भावः । ३ बालस्य, विस्मरणशीलः प्रायो बाल एव भवति, श्रत उक्तं वस्सस्येति । ४ इन्द्रियजन्यज्ञानस्य । ५ इन्द्रियजन्यज्ञानस्य । ५ इन्द्रियजन्यज्ञानस्य । ५ इन्द्रियजज्ञानस्य । ६ यथेष्टम् । ७ श्रस्माकम्—जैनानाम् । ८ 'श्रद्माचं प्रतित्य यदुत्पद्यते तत्प्रत्यद्धं इति, 'श्रद्धमद्धं प्रति वर्त्तत इति प्रत्यद्धम्' इति वा प्रत्यद्धलद्धण्विरसनेन ।

I ऋा प्रतौ 'किमनुपपन्नम्' इति पाटो नास्ति ।

परावृत्तं परोक्तम् " [ ] इत्यपि रप्रतिविहितम्, श्रवै-शश्यस्यैव परोक्तलक्षणत्वान् ।

§ २०. ४स्यादेतत्, श्रतीन्द्रयं प्रत्यत्तमस्तीत्यतिसाहसम्; त्रश्रसम्भावितत्वात्। यद्यसम्भावितमपि कल्प्येतः, गगनकुसुमा-दिकमपि कल्प्यं स्यात् ; न प्रस्थात् ; गगनकुसुमादे 2रप्रसिद्धत्वात्। दिश्रमिद्रयप्रत्यक्षस्य तु प्रमाणसिद्धत्वात्। तथा हि—केवलज्ञानं तावितिश्चिज्ञानां कपिलादीनामसम्भवद्प्यहेतः सम्भवत्येव। सर्वज्ञो हि स भगवान्।

१ व्यावृत्तं रहितमित यावत् । 'श्रक्तेभ्यो हि परावृत्तं परोक्तम्'—
तस्यार्थस्रो०१० १८३। २ निरस्तम् । ३ यदाहाऽकलङ्कदेवः—'हतस्य
(श्रविशदिनमासिनो ज्ञानस्य ) परोक्तता'—लघी० स्वा० वि० का ३।
४ श्रतीन्द्रियप्रत्यक्तामावमाशङ्कते स्यादेतदिति । ५ लोके खलु इद्वियैक्त्यलमेव ज्ञानं प्रत्यक्तमुच्यते प्रसिद्धं च निविन्द्र्यनिरपेक्तम् , तदन्तरेण तदुत्यत्ते रसम्भवादिति भावः । ६ इन्द्रियनिरपेक्तेणापि प्रत्यक्त्जानस्योत्यतेः सम्भवात् । न हि स्कृमान्तरितदूरार्थविषयकं ज्ञानमिन्द्रियः सम्भवति, तेषां
सन्निहितदेशविषयकत्वात्सम्बद्धवर्तमानार्थग्राहकत्वाच, 'सम्बद्धं वृर्तमानं
च गृष्ठाते चक्तुरादिना' ( मी० श्लो० स्० ४ श्लो० ८४ ) इति
भावत्कवचनात् । न च तज्ज्ञानं प्रत्यक्तमेव नास्ति चोदनाप्रभवत्वात्
'चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं विष्रकृष्टमित्येवंज्ञातीयकमर्थमवगमयितुमलं पुरुपविशेषान्' (शावरमा० १-१-२) इति वाच्यम् , तज्ज्ञानस्यावैशयोन परोक्त्वात् । न हि शब्दप्रभवं ज्ञानं विशदं साक्ताद्वृतं
च । प्रत्यक्त्ज्ञानं तु विशदं साक्ताद्वृतं च । ग्रत एव तयोः साक्तावेना-

I श्रा प्रतौ 'इतिचैत्र' इति पाठः। 2 म मु प्रतिषु 'गगनकुसुमादि'पाठः।

## [ प्रासङ्गिकी सर्वज्ञसिद्धिः ]

§ २१. १ननु सर्वज्ञत्वमेवाप्रसिद्धं किमुच्यते वस्वज्ञोऽई श्रिति, किन्द्रियप्रसिद्धस्य विषयविशेषे व्यवस्थापयितुमशकेरिति चेतः नः सूद्रमान्तरितदूरार्थाः कस्यचित्प्रत्यत्ताः, श्रानुमेयत्वात् , श्रान्यादिवत् , इत्यनुमानात्सर्वज्ञत्वसिद्धः । तदुकं क्यामिनिर्महाभाष्यस्यादावाप्तमीमांसाप्रस्तावे —

सुदमान्तरितदूरार्थाः प्रत्यत्ताः कस्यचिद्यथा । स्त्रुनेयत्वतोऽग्न्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थिति ।।

का० ५ ] इति ।

साज्ञात्वेन भेदः। तथा चोक्तं समन्तभद्रस्वामिभिः—'स्याद्वाद्वेवलज्ञाने सर्वतस्वप्रकाशने। भेदः साज्ञादसाज्ञाञ्चः अप्रमानि १०६। सम्भवति च स्ङ्मादीनां साज्ञाद्वृपं ज्ञानम्। 'साज्ञान्कृतेरेव सर्वद्रव्यपर्यायान् परि-चिक्ठनाते (केवलाख्येन प्रत्यज्ञेण केवली) नान्यतः (नागमात्) इति' (श्रष्टश० का० १०६) इति वचनात्। श्रतोऽतीन्द्रयं प्रत्यज्ञमस्तीति युज्यते।

१ सर्वज्ञाभाववादी मीमासकश्चार्वाकश्चात्र शङ्कते निन्वति । २ भवता जैनेन । ३ कपिलादीनां मध्ये किंसिश्चिदपि स्रप्रतितस्य सर्वज्ञत्वस्य । ४ व्यक्तिविशेषे स्रर्हति । ५ समन्तभद्राचार्यैः । ६ देवागमाभिधासमीमांसा-प्रकरणे । ७ व्यविहताः कालापेज्ञयेत्यर्थः ।

इ. म. मु प्रतिषु 'इति' पाठो नास्ति । 2 म. मु प्रतिषु 'दूरार्थाः' पाठः ।

कालदेशविप्रकृष्टाः पदार्था धर्मित्वेन विवित्तताः। तेषां कस्यचित्प्रत्य-चत्वं साष्यम् । १इह प्रत्यच्चत्वं प्रत्यच्चज्ञानविषयत्वम्, विषयिधर्मस्य १ विषयेऽप्युपचारोपपत्तः । अनुमेयत्वादिति हेतुः। अग्न्यादिर्दृष्टान्तः। अग्न्यादावनुमेयत्वं कस्यचित्प्रत्यच्चत्वेन सहोपलव्धं परमाण्वादाविष कस्यचित्प्रत्यच्चत्वं साधयत्येव । न चाण्वादावनुमेयत्वमसिद्धम्2, ३ सर्वेषामण्यनुमेयमात्रे४ विवादाभावात् ।

§ २२. "श्रस्त्वेवं सून्मादीनां प्रत्यक्तस्यसिद्धिद्वारेण कस्यचि-दशेषविषयं प्रत्यक्षज्ञानम् । तत्पुनरतीन्द्रियमिति कथम् १ इत्थम्— यदि कत्रज्ञानमैन्द्रियिकं स्यान् श्रशेषविषयं न स्यान्, इन्द्रियाणां स्वयाग्यविषय एव ज्ञानजनकत्वशकः। सून्मादीनां च त्तद्योग्य-

१ स्रत्रानुमाने । २ ज्ञानधर्मस्य प्रतिभासस्य, त्रयमाशयः—'सूद्मादयाः कस्यचिरप्रत्यद्धाः' इत्यत्र सूद्मादीनां यत्प्रत्यक्तत्वमुक्तं तद्धि प्रत्यक्त्ञानवृत्तिध्रमों न तु सूद्मादिपदार्थवृत्तिस्तत्कथं सूद्मादीनां प्रत्यक्त्वप्रतिपादनं
श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्याणां सङ्गतम् १ स्रस्येदं समाधानम् —प्रत्यक्त्वम्त्र
प्रत्यक्तज्ञानविषयत्वं विवक्तितम्, तथा च सूद्मादीनां प्रत्यक्त्ज्ञानविषयत्वेनोपचारतस्तेषां प्रत्यक्त्वसुक्तं 'घटः प्रतिभासते, पटः प्रतिभासते, घटनानम् ,
पट्जानम्' इति भवति हि व्यवहारो न च घटस्य प्रतिभासः पटस्य वा
प्रतिभासः, तस्य ज्ञानधर्मत्वात् । एवं न घटस्य ज्ञानं पटस्य वा ज्ञानं
तस्यात्मनिष्ठत्वेन घटपटादिनिष्ठत्वासम्भवात् , त्रात्मनो हि स गुण्यस्तथापि
तथा व्यवहारो भवत्येव । एवं प्रकृतेऽपि चोध्यम् । ३ वादिप्रतिवादिनाम् ।
४ स्रख्वादेरनुमानविषयतायाम् । ५ पुनरपि स्रतीन्द्रियप्रत्यक्ताभावमाशक्वते
स्रस्तेविमिति । ६ सर्वज्ञज्ञानम् । ७ इन्द्रियजम् । ८ इन्द्रियायोग्यविषयत्वात् , न हीन्द्रियाणि सक्वत्सर्वार्थेषु ज्ञानमुपजनियतुमलम्, सम्बद्भवर्तमाना-

<sup>2</sup> **म मु** प्रतिषु 'प्रमिद्ध'' पाठः ।

# त्वादिति । तस्मात्सिद्धं तद्रोषविषयं ज्ञानमनैन्द्रियकमेवेति ।

र्थविषयत्वात् । किञ्च, इन्द्रियाणि सकृत्सर्थार्थसाचात्करणे बाधकान्येव ग्रावरण्निवन्धनत्वात् । तदुक्तम्—'भावेन्द्रियाणामावरण्निवन्धनत्वात् । कार्त्स्यतो ज्ञानावरण्संचये हि भगवानतीन्द्रियप्रत्यच्चभाक् निद्धः । न च सकलावरण्संच्ये भावेन्द्रियाणामावरण्निवन्धनानां सम्भवः, कारणाभावे कार्यानुपपत्तः' श्रष्टस० १० ४५ । श्रीमाणिक्यनन्दिर्प्याह—'सावरण्त्वे करण्जन्यत्वे च प्रतिवन्धसम्भवात'परीच्चा०२-१३। श्रक्ताङ्कदेवैरुप्यक्रम्—

> 'कथञ्चित् स्वप्रदेशेषु स्यात्कर्मपटलाच्छता। संसारिणां तु जीवानां यत्र ते चनुरादयः॥ साज्ञात्कर्तुं विरोधः कः सर्वथाऽऽवरणात्यये १। सत्यमर्थं तथा सर्वं यथाऽभृद्धा भविष्यति॥'

—न्यायवि० ३६१, ३६२ **।** 

श्रथ 'न कश्चिद्धवभृद्तीन्द्रियप्रत्यक्तभागुपलब्धो यतो भगवांस्तथा सम्भाव्यते; इत्याप न शङ्का श्रेयमी: तस्य भवभृता प्रभुत्वात । न हि भव-भृत्साम्ये दृष्टो धर्मः सकलभवभृत्यभौ सम्भावयितं शक्यः, तस्य संसारिजन-प्रकृतिमम्यतीतत्वात' ( श्रष्टमण पृण ४५ )। कथं संसारिजनप्रकृतिमम्यती-तोऽसौ १ इत्यत श्राह—

मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान देवतास्विप च देवता यतः। तेन नाथ परमासि देवता श्रीयसे जिनवृष प्रसीद नः ॥

-- स्वयंभूरतोत्र का० ७५ ।

नतस्तदशेषविषयं ज्ञानमतीन्द्रियमेव, अशेषविषयत्वान्यथानुषपत्तेरिति ध्येयम्। 'प्रत्यत्तं विशदज्ञानात्मकं प्रत्यत्तत्तात्'इतिवत् 'विशेषं घर्मिणं कृत्वा सामान्यं हेतं ब्रुवतां दोषासम्भवात्' (प्रमाण्पण पृण्६७)। १० इन्द्रियेभ्यो निष्कान्तम्—अतीन्द्रियमित्यर्थः ।

I म मु 'त्र्रतीन्द्रियकमेव' इति पाटः ।

श्रस्मिश्र्वार्थे भर्वेषां सर्वज्ञवादिनां न विवादः। यद्वाह्या<sup>२</sup> श्राप्याहुः अ — भ्याद्यादयः कस्यचित्प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वात्। भ्याद्याद्यः दिति ।

िसामान्यतः प्रसिद्धस्य सार्वज्ञ्यस्याईतः प्रसाधनम् ]

§ २४. नन्यस्त्वेयमशेषविषयसाचात्कारित्वलच्चणमतीन्द्रय-प्रत्यच्चज्ञानम्, तच्चाहत इति कथम् १ कस्यचिदिति सर्वनाम्नः सामा-न्यज्ञापकत्वादिति चेतः सत्यमः प्रकृतानुमानात्सामान्यतः सर्वज्ञत्व-सिद्धिः । श्रर्हत (एतदिति। पुनरनुमानान्तरात्)। त्या हि— श्रर्हन सर्वज्ञो भवितुमर्हति, निद्धेषत्वात्, यस्तु न सर्वज्ञो नासौ निद्धाः, यथा रथ्यापुरुष इति (केवलव्यतिरेकिलिङ्गकमनुमानम्।

१ विषये, श्रनुमेयत्यादिहेतुना स्मादीनां कस्यचित्यत्यस्यस्यस्यमे इति यावत् । २ जैनेतरा नैयायिकादयः । ३ यथा हि—'स्वर्गादयः कस्य-चित्प्रत्यस्यः भ्रमेत्यस्य म्यायकादयः । ३ यथा हि—'स्वर्गादयः कस्य-चित्प्रत्यस्यः भ्रमेत्रत्यस्य भ्रमेत्रत्यस्य भ्रमेयत्वात् , यद्वस्तु यस्च कथ्यते तत्कस्य चित्प्रत्यस्यं भवति,यथा घटादि'—न्यायवा० १-१-७,'धर्मः कस्यचित्प्रत्यस्यः प्रमेयत्वात् वासोवदिति, यस्य प्रत्यस्यः स योगी'— प्रमास्यमं० पृ० ६ । ४ श्रदृष्टश्राब्देन पुरुपयपापद्वयमुच्यते, श्रदृष्टमादियंषां ते श्रदृष्टादयः पुरुपयपापद्योऽतीन्द्रियार्थाः । ५ 'स्स्मान्तरितदूरार्थाः कस्यचित्प्रत्यस्य श्रनुमेयत्वात्' हत्यस्मादनुमानात् । ६ सर्वज्ञत्वम् । ७ वन्त्यमार्णादन्यस्मादनुमानात् । ६ सर्वज्ञत्वम् । ७ वन्त्यमार्णादन्यस्मादनुमानात् । ८ श्रनुमानान्तरमेव प्रदर्शयति तथा हीति । ६ व्यतिरेकव्याप्तिकाल्लिङ्गात् यदनुमानं क्रियते तद्वयतिरेकिलिङ्गकानुमानमुच्यते । साध्याभावे साधनाभाव्यदर्शनं व्यतिरेकव्याप्तिः । तथा च प्रकृतेऽनुमाने सर्वज्ञत्वरूपसाध्याभावे निर्दोपत्वरूपसाधनाभावः प्रदर्शितः । तत इदं व्यतिरेकिलिङ्गकानुमानम् । नन्त्वाशुवाधननकमन्त्वयिलिङ्गकमेवानुमानं वाच्यम् , न केवलव्यतिरेकिन

I 'एव तदिति' इति द प्रतिपाठः।

§ २४. श्रावरणरागादयो दोषास्तेभ्यो निष्कान्तत्वं हि निर्दोषत्वम्। वतत्वलु सर्वज्ञत्वामन्तरेण नोपपद्यते, किञ्चित्रस्थावरणादिदोषरहितत्वविरोधात्। ततो निर्दोषत्वमर्हति विद्यमानं सार्वज्ञ्यं
साधयत्येव। निर्दोषत्वं पुनर्रहत्परमेष्ठिनि युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्त्यात्सिद्धयित । युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्त्वं च वतद्भिमतस्य
मुक्तिसंसारतत्कारण [त] च्वस्यानेकधर्मात्मकचेतनाचेतन2तत्त्वस्य च3 वप्रमाणाबाधितत्वातसुव्यवस्थितमेव।

लिङ्गकम्, तस्य वक्रत्वेनाशुबोधजनकत्वाभावात् 'ऋ जुमागेंग् सिद्धचन्तं को हि वक्रेग् साधयेत्' (वैशे० सूत्रोप० २-१-१) इति वचनात् । किञ्च, व्यति-रेकिग्गि लिङ्गिनि बहूनि दूप्रगानि सम्भवन्ति । तथा हि—

'साध्याप्रसिद्धिवैषम्यं व्यर्थतोपनयस्य च। श्रन्वयेनैव सिद्धिश्च व्यतिरिकृणि दूषणम्॥'

- पैशे० सूत्रोप० २-१-१ इति।

ततो न तिल्लङ्गकमनुमानं युर्कामित चेत्; नः व्याप्तिमद्वयितरेकि-गोऽपि लिङ्गस्यान्वयिवदाशुत्रोधजनकत्वात् । व्याप्तिश्चर्यस्य त्भयस्याऽप्य-गमकत्वात् । स्रत एवान्तर्व्याप्त्येव सर्वत्र साध्यसिद्धे रभ्युपगमात्स्याद्वादिभिः। यदुक्तम्—'बहिर्व्याप्तिमन्तरेगान्तर्व्याप्त्या सिद्धम् । यत इयमेबान्यत्रापि प्रधाना' स्राप्तमी० षृ० ६ । सा च प्रकृते केवलव्यितरेकिलङ्गकानुमानेऽपि विद्यत एव । ततो नोक्तदोषः ।

१ निर्दोषत्वम् । २ ग्रईदिभिमतस्य । ३ प्रमाणेन बाधितुमशक्यत्वात् । तथा हि—तत्र तावद्भगवतोऽभिमतं मोत्ततत्त्वं न प्रत्यत्तेण बाध्यते, तस्य तद-विषयत्वेन तद्धाधकत्वायोगात् । नाऽप्यनुमानेन नास्ति कस्याचन्मोत्तः सदुप-

ा श्रा म मु 'सर्वज्ञमन्तरेगा' पाठः । 2 श्रा म मु प्रतिषु 'चेतनाचेत-नात्मक' पाठः । 3 श्रा म प मु प्रतिषु 'च' पाठो नास्ति । § २६ ैएवमिष सर्वज्ञत्वमर्द्दत एवेति कथम् १ किषलादीना-मिष सम्भाज्यमानत्वादिति चेतः; उच्यते; किषलादयो न सर्वज्ञाः सदोषत्वात् । सदोषत्वं तु तेषां <sup>२</sup>न्यायागमिक द्धभाषित्वात् । <sup>3</sup>तज्ञ <sup>४</sup>तदभिमतमुक्तचादितत्त्वस्य सर्वथैकान्तस्य च <sup>६</sup>प्रमाणवाधित-

लग्भकप्रमाणपञ्चकाविषयत्वात् कूर्मरोमादिर्वादत्यादिरूपेण्, तस्य मिध्यानुमानन्वात् , मोच्चस्यानुमानागमाभ्यामस्तित्वव्यस्थापनात् । तद्यथा-'कवि-दात्मिन दोषावरण्योनिर्शेषा हानिरस्ति, स्रातिशायनात्, कवित्कनकपाषाणादौ किहिमादिमलच्चयवत्' इत्यनुमानात्मकलकर्मच्यस्वभावस्य मोच्चस्य प्रसिद्धेः। 'बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्सनकर्मविप्रमोच्चो मोच्चः' इत्यागमाच्च तिसद्धेः। तथा मोच्चकारण्यत्त्वमपि न प्रमाणेन चाध्यते, प्रत्यच्चतोऽकारण्कमोच्चाप्रतीतेस्तेन तद्धाधनायोगात् । नाऽप्यनुमानेन तस्य मोच्चकारण्यवि प्रसाधकत्वात् । सकारण्यको मोच्चः प्रतिनियतकालादित्वात् पटाद्विदिति । तस्याकारण्यकत्वे सर्वदा सर्वत्र सर्वत्र पर्वत्वत्वप्रसङ्कः स्यात् परापेच्चारहितः त्वात् । स्रागमेनापि मोच्चकारण्यत्वं न बाध्यते, प्रत्युत तस्य तत्साधकत्वात् । 'सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोच्चमार्गः' (तत्त्वार्थम्० १-१) इति वचनात् । एवं संसारतत्त्वं संसारकारण्यतत्त्वमनेकान्तात्मकवस्तुतत्त्वं च प्रमाणेनावाध्यमानं बोद्धव्यमिति संचोपः। विस्तरतस्त्वष्टसहस्त्र्यां (देवागमालङ्कारे) विद्यानन्दस्वामिभिनिरूपितम् ।

१ निर्दोषत्वेन हेतुना अर्हतः सर्वज्ञत्वसिद्धाविष । २ न्यायोऽनुमानम्, आगमः शास्त्रम् । ताभ्यां विरुद्धभाषिणो विपरीतवादिनः, तेषां भाव-स्तत्वं तस्मात् । 'ये न्यायागमविरुद्धभाषिणस्ते न निर्दोषाः, यथा दुवैंद्या-दयः,तथा चान्ये कपिलादयः'श्रष्टस्य पृ० ६६ । ३ न्यायागमविरुद्धभाषित्वं च । ४ कपिलाद्यभिमतमुक्तिसंसारतत्कारणतत्त्वस्य । ५ नित्याद्येकान्तस्य । ६ प्रमाणेन बाध्यत्वात् , तद्यथा — कपिलस्य तावत् 'तदा दृष्टुः स्वरूपेऽव-

# त्वात् । <sup>१</sup>तदुक्तं <sup>२</sup>स्वामिभिरेव— <sup>3</sup>स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक् । श्रविरोधो यदिष्टं<sup>४</sup> ते <sup>५</sup>प्रसिद्धेन न <sup>६</sup>बाध्यते ॥

स्थानम्' (योगस्० १-३) स्वरूपे चैतन्यमात्रेऽवस्थानमात्मगो मोच्च इत्यिमम-तम् ,तत्प्रमाणेन बाध्यते; चैतन्यविशेषेऽनन्तज्ञानादौ स्वरूपेऽवस्थानस्य मोच्च-त्वप्रसाधनात् । न हि अनन्तज्ञानादिकमात्मनोऽस्वरूपं सर्वज्ञत्वादिविशेषात् । अथ सर्वज्ञत्वादि प्रधानस्य स्वरूपं नात्मन इति चेन्न, तस्याचेतनत्वान्न सर्वज्ञ-त्वादि तस्वरूपम् , आकाशवत् । ज्ञानादयश्च नाचेतनधर्माः,स्वसंवेदनस्वरूप्तवादि तस्वरूपम् मोच्चत्वप्रसातेः । एतेन बुद्धयादिगुणोच्छेदो मोच्च इति वेशेषिकाः, अनन्तमुखमेव मुक्तस्य न ज्ञानादिकमित्यानन्दैकस्वभावाभि-व्यक्तिमीच्च इति वेदान्तिनः, निरास्वर्यचत्तस्यत्यादो मोच्च इति वोद्धाः, तेषां सर्वेषामिप मोच्चतत्त्वं प्रमाणेन बाधितं ज्ञेयम्, अनन्तज्ञानादिस्वरूपोपल-व्यक्तिमीच्वतत्त्वे संसारतत्वं संसारतत्वं संसारकारणतत्त्वं च न्यायागमविषद्धं वोद्धव्यम् । इत्यष्टसहस्त्र्याः संचेपो विस्तरस्त तत्रव इष्टव्यः ।

१ स्वोक्तमेव प्रकरणकारः समन्तभद्राचार्यस्य कथनेन सह सङ्गमयति तदुक्तमिति। २ समन्तभद्राचार्यः। ३ 'प्रमाणवलात् सामान्यतो यः सर्वज्ञो बीतरागश्च सिद्धः स त्वमेवार्हन् , युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्त्वात्, यो यत्र युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् स तत्र निर्दोषो दृष्ठो, यथा कचिद् व्याध्युपशमे भिष्यवरः। युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् च भगवान् मुक्तिसंसारतत्कारोषु, तस्मान्निर्दोष इति' स्रष्टस्पण्ट० ६२। स्राविरोधश्च,यस्मादिष्टं मोन्नादिकं तत्त्वं ते प्रसिद्धेन प्रमार्णेन न बाध्यते।तथा हि—'यत्र यस्याभिमतं तत्त्वं प्रमाणेन न बाध्यते स तत्र युक्तिशास्त्राविरोधवाक् यथा रोगस्वास्थ्यतत्कारणतत्त्वे भिष्यवरः, न बाध्यते च भगवतोऽभिमतं मोन्नसंसारतत्कारणतत्त्वम् , तस्मान्तत्र त्वं युक्तिशास्त्राविरोधि-

वाक् इति विषयस्य(भगवतो मुक्त्यादितत्त्वस्य) युक्तिशास्त्राविरोधित्वसिद्धेवि-षयिग्या भगवद्वाचो युक्तिशास्त्राविरोधित्वसाधनं (समर्थितं प्रतिपत्तव्यम्)' —श्रष्टस० १० ६२।

४ ननु इष्टं इच्छाविषयीकृतमुच्यते, इच्छा च वीतमोहस्य भगवतः कथं सम्भवति ! तथा च नासौ युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् ; तब्र; इष्टं मतं शासनमित्युपचर्यते तथा च उपचारेण सयोगिष्यानवत्तदभ्युपगमे दोषा-भावात् । स्रतुपचारतोऽपि भगवतोऽप्रमत्तेच्छास्वीकारे न दोषः । तदुक्तम्—

श्चप्रमत्ता विवत्तेयं श्चन्यथा नियमात्ययात् । इष्टं सत्यं हितं वक्तुमिच्छा दोषवती कथम् १॥ —न्यायवि० का० ३५६

वस्तुतस्तु भगवतो वीतमं। हत्वानमं। हपरिणामरूपाया इच्छायास्तत्रा सम्भवात् । 'तथा हि—नेच्छा सर्वविदः शासनप्रकाशनिमित्तं प्रणाष्टमोह-त्वात् । यस्येच्छा शासनप्रकाशनिमित्तं न स प्रणाष्टमोहो यथा किचिच्चः, प्रणाष्टमोहश्च सर्वविद्यमाणतः साधितस्तरमान्न तस्येच्छा शासनप्रकाशनिमित्तम् ।' श्रष्टस० पृ० ७२ । न चेच्छामन्तरेण वाक्ष्यवृत्तिर्न सम्भवन्तिति वाच्यम् , नियमाभावात् । 'नियमाभ्युपगमे सुपुत्यादाविप निरिध्यायप्रवृत्तिनं स्यात् । न हि सुपुत्तौ गोत्रस्त्वलनादौ वाग्व्यवहारादिहेतुरिच्छास्ति' श्रष्टस० पृ० ७३, ततो न वाक्ष्यवृत्तेरिच्छापूर्वकर्त्वानयमः, तस्य सुपुत्त्यादिना व्यभिचारात् , श्रिपि तु 'चेतन्यकरणपाटवयोरेव साधकतमत्वम्' (श्रष्टश०, श्रष्टस० पृ० ७३) वाक्ष्यवृत्तौ, संवित्करणपाटवयोः सत्त्वे एव वाक्ष्यवृत्तेः सत्त्वं तदमावे चासत्वम् । 'तस्माच्चेतन्यं करणपाटवयोः सत्त्वे एव वाक्ष्यवृत्तेः सत्त्वं तदमावे चासत्वम् । 'तस्माच्चेतन्यं करणपाटवयोः सत्त्वे एव वाक्ष्यवृत्तेः सत्त्वं तदमावे चासत्वम् । 'तस्माच्चेतन्यं करणपाटवयोः सत्त्वे एव वाक्ष्यवृत्तेः सत्त्वं तदमावे चासत्वम् । 'तस्माच्चेतन्यं वर्षानात्' । किञ्च, इच्छा वाक्प्यवृत्तिहेतुर्न 'तत्पकर्षापकर्पानुविधानामावाद्बुद्धयादिवत् । न हि यथा बुद्धः शक्तेश्वापकर्षे वार्याः प्रकर्षोऽपकर्षे वाऽपकर्षः प्रतीयते तथा दोषजातेः ( इच्छायाः ) श्रपि, तत्पकर्षे वाचोऽपकर्षत् तदपकर्षे एव तत्पकर्षात् ,

# ेस्वन्मतामृतवाह्यानां सर्वथैकान्तवादिनाम्। श्राप्ताभिमानदम्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते।[श्रासमी. का. ६,७]

यतो वष्तुदोंपजातिः (इच्छा) अनुमीयेत'। ××× 'विशानगुणदोषा-भ्यामेव वाग्वृत्तेर्गु ग्रदोपवत्ता व्यवतिष्ठते न पुनर्विवद्यातो दोषजातेर्वो । तदुक्तम्—

विज्ञानगुग्रहोषाभ्यां चाग्वृत्तेर्गुग्रहोषता। चाञ्छन्तो न वक्तारः शास्त्राग्गां मन्दचुद्धयः' ॥ ष्राष्ट्रस० ए० ७३। अन्यबोकम—

> विवज्ञामन्तरेणापि वाग्यृत्तिर्जातु वीदयते । वाञ्छन्तो न वक्तारः शास्त्राणां मन्दबुद्धयः ॥ प्रज्ञा येषु पटीयस्यः प्रायो वचनद्देतवः । विवज्ञानिरपेक्षास्ते पुरुषार्थं प्रचन्नते ॥ —स्यायवि० ३५४, ३५५॥

ततः साधृकां तत्रेष्टं शासनं मतिमिति । ३ प्रमाणेन स्निनत्यात्वाद्ये-कान्तधमें ख् वा । ४ श्रानेकान्तात्मकं तबेष्टं तत्त्वं नानित्यत्वाद्येकान्तधमें ख् बाष्यते तस्यासिद्धत्वात्,प्रमाण्तः सिद्धमेव हि कस्यचिद्धाधकं भवति। न सानि-त्यत्वाद्येकान्ततत्त्वं प्रमाण्तः सिद्धम्, ततो न तत्त्वानेकान्तशासनस्य बाधक-मिति भावः।

१ त्वन्मतं त्वदीयमनेकान्तात्मकं तत्त्वं तज्ञानं च तदेवासृतं ततो चाह्या वहिण्कृतास्तेषाम्, सर्वथैकान्तवादिनां सर्वप्रकारैनित्यत्वानित्वादिस्वीकुः वंताम्, 'वयमाप्ताः' इत्यभिमानेन दग्धानां ज्वलितानां किपलादीनां स्वेष्टं सद्याः चेकान्ततत्त्वं प्रत्यच्चेणैव वाध्यते, अतः किमनुमानादिना बाधाप्रदर्शनेन ! सकलप्रमाण्यज्येष्ठत्वात्प्रत्यच्चस्य । 'न हि दृष्टाज्ज्येष्ठं गरिष्ठमिष्टं नाम' । ततः प्रत्यच्चवाधाप्रदर्शनेनैवानुमानादिवाधा प्रदर्शिता भवतीत्यवसेयम् । § २७. इति कारिकाद्वयेन एतयोरेव ैपरात्माभिमततत्त्वबाधाः बाधयोः समर्थनं रप्रस्तुत्य "भावैकान्ते" [का० ६ ] इत्युपक्रम्यः "स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः" [का० ११२ ] इत्यन्तः आप्तमीमांसान् सन्दर्भ इति कृतं विस्तरेण ।

§ २८. तदेवमतीन्द्रियं केवलज्ञानमहेत । एवेति सिद्धम्। विद्वचनप्रामाण्याचावधिमनः पर्यययोरतीन्द्रिययोः सिद्धिरित्यतीन्द्रियप्रत्यच्चमनयद्यम्। ततः स्थितं सांव्यवहारिकं पारमार्थिकं चेति द्विविधं प्रत्यचमिति।

इति श्रीपरमाईताचार्य-धर्मभूषण-यति-विरचितायां न्यायदीपिकायां प्रत्यचपकाशो द्वितीयः ॥२॥

१ पराभिमते कविलां यभिमते तत्त्वे सर्वथैकान्तरूपे वाधा, श्रात्माभिमते जैनाभिमते तत्त्वेऽनेकान्तरूपेऽवाधा वाधाभावस्तयोः । २ समाश्रित्य ।

> <sup>3</sup>भावेकान्ते पदार्थानामभावानामपह्नवात्। सर्वात्मकमनाद्यन्तमस्वरूपमतावकम् ॥६॥ <sup>४</sup>सामान्यवाग् विशेषे चेन्न शब्दार्था मृषा हि सा। श्रभिन्नेतविशेषान्नेः स्यात्कारः सत्यलाब्छतः ॥११२॥

इति संग्युरों कारिके । ५ श्रलम् । ६ 'वक्तुः प्रामार्ग्यात् वचनप्रामार्गः यम्' इति न्यायादर्दतः प्रामार्ग्यमिद्धेः तदुपदिष्टावतीन्द्रियाववधिमनः पर्ययावि सिद्धाविति प्रतिपत्तव्यम् ।

I द प प्रत्योः 'एव' पाठो नास्ति ।

# ३. परोत्तप्रकाशः

#### [ परोत्तप्रमाणस्य खत्त्रणकथनम् ]

- § १. १ त्रथ परोच्चप्रमाणिनरूपणं प्रक्रम्यते । श्रविशदप्रतिभासं परोच्चम् । श्रव्र परोच्चं लच्यम् , श्रविशदप्रतिभासत्वं लक्षणम् । यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदो न भवति तत्परोच्चप्रमाणिनत्यर्थः। वैशयमुक्तलच्चणम् । वत्तोऽन्य द्वैशद्यमस्पष्टत्वम् । "तद्द्यनु-भवसिद्धमेव ।
  - § २. सामान्यमात्रविषयत्वं परोत्तप्रमाणलत्तरणमिति केचित् '; त्रन्नः प्रत्यत्तस्येव परोत्तस्यापि सामान्यविशेषात्मकवम्तुविषय-त्वेन तस्य ' लत्तरणस्याऽसम्भवित्वात् । 'तथा हि—घटादिविषयेषु प्रवर्त्तमानं प्रत्यत्तं प्रमाणं तद्वतं ' सामान्याकारं ' घटत्वादिकं ' द्वाष्ट्रत्ताकारं व्यक्तिकृपं । च ' अयुगपदेव प्रकाशयदुपल्ल्ह्धं ' ४
  - १ दितीयप्रकारो प्रत्यच्यमाणं निरूप्येदानीमिह परोच्चप्रमाणस्य निरूप्यं प्रारमनं ऋथेति । २ स्पष्टत्वं वैशद्यं तदेव नैर्मल्यमित्युक्तं पूर्वं वैशद्यं लच्चणम् । ३ वैशद्यात् । ४ विपरीतम् । ५ ऋवैराद्यमिष्—यथा नैर्मल्यं स्पष्टत्वमनुभविद्धं तथाऽस्पष्टत्वमनैर्मल्यमप्यनुभविद्धद्मेवेति भावः । ६ बौद्धाः । ७ सामान्यमात्रविपयत्वमिति परोच्चलच्चणस्य । ⊏ श्रसम्भवदोष-दुष्टत्वात् , तथा च तस्य लच्चणाभासत्वमिति भावः । ६ परोच्चत्य सामान्यविशेषात्मकवस्तुविपयत्वमेव न सामान्यमात्रविपयत्वमिति प्रदर्शयति तथा हीति । १० घटादिनिष्ठम् । ११ श्रनुगताकारम् । १२ श्रघटादिन्यो व्यवच्छेदात्मकम् । १३ सहैव । १४ श्रनुग्रचाकारव्यावृत्ताकारोभयं विषयी-

I 'च विशेषरूपं' इति श्रा प्रतिपाटः।

तथा परोक्तमपीति न सामान्यमात्रविषयत्वं परोक्तलक्तणम् , श्रिपि त्ववैशद्यमेव । सामान्यविशेषयोरेकतर्रविषयत्वे तु प्रमाणत्व-स्येवाऽ नुपपत्तिः 2, सर्वप्रमाणानां सामान्यविशेषात्मकवस्तुवि-षयत्वाभ्यनुज्ञानात् । तदुक्तम्—"सामान्यविशेषात्मा तद्रथीं विषयः"—[परीक्षा॰ ४-१] इति । तस्मात्सुष्टृक्तं 'श्रविशदावभा-सनं परोक्तम्' इति ।

#### कुर्वत् दृष्टम् ।

१ इति शब्दोऽत्र हेत्वथें वर्त्तते, तथा च इति हेतोरित्यस्मात्कारणादित्यर्थः । २ त्रसम्भवः । ३ त्रप्रयुपगमात् । ४ त्रात्रेदं बोध्यम्
— 'परोत्तमविशद्ज्ञानात्मकं परोत्तत्वात् , यन्नाविशद्ज्ञानात्मकं तन्न परोत्वम्, यथाऽतीन्द्रियप्रत्यत्तम् , परोत्तं च विवादाध्यासितं ज्ञानम् , तस्मादविशद्ज्ञानात्मकम्'—प्रमाणप० पृ० ६६ । 'कुतोऽस्य परोत्तत्वम् १ परायत्तत्वात् "पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशोपदेशादि च बाह्यं निमित्तं
प्रतीत्य तदावरणकर्मत्त्वयोपशमापेत्तस्यात्मन उत्पद्यमानं मितश्रुतं परोत्तमित्याख्यायते'— सर्वार्थ० १-११, न च परोत्तेण प्रमेयं न प्रमीयते
परोत्तत्वादिति वाच्यम् तस्यापि प्रत्यत्तस्येव सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषयत्वाभ्युपगमात् । नाऽप्यस्याज्ञानरूपताऽप्रमाण्ता वा, 'तत्त्रमाणे' (तत्त्वार्थसू० १-१० ) इति वचनेन प्रत्यत्त्त्परोत्त्योर्द्वयोरपि प्रमाण्त्वाभ्युपगमात् ।
तद्कम्—

'ज्ञानानुवर्त्तनात्तत्र नाज्ञानस्य परोत्तता। प्रमाणस्यानुवृत्तेर्न परोत्तस्याप्रमाणता॥' —तस्वार्थऋो०१-११।

<sup>1</sup> द प्रतौ 'एव' इति पाठो नास्ति। 2 द प्रतौ 'त्तेः' इति पाठः।

परोत्तप्रमार्गं पञ्चधा विभज्य तस्य प्रत्ययान्तरसापेत्तत्वप्रतिपादनम् ]

§ ३. १तत् पञ्चिषधम्-समृतिः, प्रत्यभिज्ञानम्, तर्कः, श्रनुमानम्, श्रागमश्चेति। पञ्चिषधस्याऽप्यस्य । परोज्ञस्य १ प्रत्ययान्तरसापेज्ञत्वेनै- चोत्पित्तः । तद्यथा-स्मरणस्य प्राक्तनाऽनुभवापेज्ञा, प्रत्यभिज्ञानस्य स्मरणानुभवापेज्ञा, तर्कस्यानुभवस्मरणप्रत्यभिज्ञानापेज्ञा, श्रनुमानस्य च लिङ्गदर्शनाद्य पेज्ञा, श्रागमस्य शब्दश्रवणसङ्केतप्रहणाद्य- पेज्ञा, प्रत्यज्ञस्य तु न तथा ४ स्वातन्त्रयेणैचोत्पत्तेः । स्मरणदीनां प्रस्थयान्तरापेज्ञा तु "तत्र तत्र निवेदयिष्यते ।

### [समृतेनिरूपणम्]

§ ४. तत्र च4 का नाम स्मृतिः १ तदित्याकारा प्रागनुभूतवन्तु-विषया स्मृतिः, यथा स देवदत्त इति । अत्र हि प्रागनुभूत एव देवदत्तस्तत्तया प्रतीयते । तस्मादेषा प्रतीतिस्तत्तोल्लेखिन्यनुभूत-विषया च । अननुभूते विषये तदनुत्पत्तेः । "तन्मूलञ्जानुभवो धार-गारूप एव अवग्रहाद्यनुभूतेऽपि धारणाया अभावे स्मृतिजनना-योगात् । धारणा हि तथाऽऽत्मानं संस्करोत्ति, यथाऽसावात्मा कालान्तरेऽपि तस्मिन्विषये ज्ञानमुत्पाद्यति । तदेतद्वारणाविषये समुत्पन्नं तत्तोल्लेखिज्ञानं स्मृतिरिति सिद्धम् ।

१ परोत्त्वप्रमासम् । २ ज्ञानान्तरापेत्तत्वेन । ३ त्र्यादिपदेन व्याप्ति-ग्रहसादेर्परिग्रहः । ४ प्रत्ययान्तरिनरपेत्त्वत्वेनैव । ५ यथावसरम् । ६ 'तद्' शब्दोल्लेखेन । ७ स्मृतेः कारसम् । ८ एवकारेसावग्रहादानुभवत्रयस्य

<sup>ा</sup> द प्रतौ 'श्रस्य' इति पाठो नास्ति । 2 द 'त्तेः' पाठः । 3 'प्रत्यव्हें' इति मुद्रितप्रतिषु पाठः । 4 'च' इति मुद्रितप्रतिषु नास्ति ।

§ ४. नन्वेवं धारणागृहीत एव स्मरणस्योत्पत्ती गृहीतप्राहित्वादप्रामाण्यं प्रसञ्यत इति चेत्; न ३; ४ विषयविशेषसद्भावादीहादिवत् । यथा ह्यत्रप्रहादिगृहीतिविषयाणामीहादीनां विषयविशेषसद्भावात्स्वविषयसमारोपव्यवच्छेदकत्वेन प्रामाण्यं तथा
स्मरणस्यापि धारणागृहीतिविषयप्रशृक्ताविष प्रामाण्यमेव । धारग्राया हीदन्ताऽविच्छन्नो विषयः, स्मरणस्य तु तत्ताऽविच्छन्नः ।
तथा च स्मरणं स्वविषयास्मरणादिसमारोपव्यवच्छेदकत्वात्प्रमाग्रामेव । तदुक्तं प्रमेयकमलमार्त्तण्डे—"विस्मरणसंशयविपर्यासलच्चणः समारोपोऽस्ति तिन्नराकरणाच्चास्यः स्मृतेः प्रामाण्यम्"
[३-४] इति ।

व्यवन्छेदः, स्रवप्रहादयो ह्यद्दात्मकाः । धारणा तु द्दात्मिका स्रतः सैव स्मृतेः कारणं नावप्रहादयः 'स्मृतिहेतुर्धारणा' इति वचनादिति भावः ।

१ ग्रहीतस्यैव ग्रहणात् । २ प्रसक्तं भवति । ३ समाधत्ते नेति । ४ विषयभेदविद्यमानात् । तथा हि—'न खलु यथा प्रत्यत्ते विशादाकार-तथा वस्तुप्रतिभासः तथैव स्मृतौ, तत्र तस्या (तस्य ) वैशाद्याप्रतितेः' —प्रमेयक० ३-४, किञ्च, स्मृतोः 'वर्त्तमानकालावच्छेदेनाधिगतस्यार्थस्यातीतकालावच्छेदेनाधिगतेरपूर्वीशाधिगमोपपत्तेः ।' —स्याद्वादर० ३-४ । अतो न ग्रहीतग्राहित्वं स्मरणस्येति भावः । ५ स्वेषामीहादीनां विषयो श्रेयस्तिमन्तुत्यन्नः संशयादिलत्त्त्रणः समारोपस्तद्वण्यवच्छेदकत्वेन तिन्नराकरण्वेन । ६ वर्त्तमानकालावच्छिनः । ७ भूतकालावच्छिनः । द्रात्रेदमनुमानं बोध्यम्—स्मृतिः प्रमाणं समारोपव्यवच्छेदकत्वात् , यदेवं तदेवं यथा प्रत्यत्तम्, समारोपव्यवच्छेदिका च स्मृतिः, तस्मात्प्रमाण्

१६ 'यदि चानुभूते प्रवृत्तमित्येतावता स्मरणमप्रमाणं स्या-त्तर्हि अनुमितेऽग्री पश्चात्प्रवृत्तं रप्रत्यत्तमप्यप्रमाणं स्यात्।

§ ७ <sup>3</sup>श्रविसंवादित्वाच प्रमाणं स्मृतिः प्रत्यचादिवत्। न हि स्मृत्वा <sup>४</sup>निचेपादिषु प्रवर्चमानस्य विषयविसंवादोऽस्ति । <sup>७</sup>यत्र त्वस्ति विसंवादस्तत्र स्मरणस्याभासत्वं प्रत्यक्षाभासवत् । तदेवं <sup>८</sup>स्मरणास्यं पृथक् प्रमाणमस्तीति सिद्धम्।

 श्रुत्र स्मृतेरप्रामाएयवादिनो नैयायिकादयः कथयन्ति—'श्रुतीतः पूर्वानुभूत इत्यतीतविषया स्मृतिः, ग्रत एव सा न प्रमाणमर्थपरिच्छेदे पूर्वानुभवपारतन्त्र्यात्' इति कन्दलीकारः, 'न प्रमाणं स्मृतिः पूर्वप्रतिपत्ति-व्यपेक्सात्। स्पृतिर्हि तदित्युपजायमाना प्राची प्रतीतिमनुरुद्धयमाना न स्वातन्त्र्येशार्थे परिच्छिनत्तीति न प्रमाश्म् -प्रकरशप्राञ्ज॰ पृ० ४२। २ 'त्र्यनुभूतार्थविषयत्वमात्रेगास्याः प्रामारुयानभ्युपगमेऽनुमानेनाधिगतेऽग्नौ यत्प्रत्यंत्तं तद्प्यप्रमार्गः स्यात्।'--प्रमेयक० ३-४, स्याद्वादर० ३-४, 'ग्रमुभूतेनार्थेन सालम्बनत्वोपपत्तेः। ग्रन्यथा प्रत्यत्तस्याप्यनुभूतार्थविषय-त्वादप्रामारयमनिवार्यं स्यात् । स्वविषयावभासनं स्मरखेऽप्यविशिष्टमिति । प्रमेयर० २-२, प्रमाण्मी० १-२-३। ३ 'न च तस्या विसंवादाद्यामा-एयम् , दत्तप्रहादिविलोपापत्तेः।' प्रमेयर० २-२, 'सा च प्रमाण्म् , स्रवि-संवादकत्वात् , प्रत्यद्मवत् ।'—प्रमाणप० पृ० ६६, प्रमाणमी० १-२-३, न चासावप्रमाराम् , संवादकत्वात् , यत्सवादक तत्त्रमारां यथा प्रत्यद्धादि, संवादिका च स्मृतिः, तस्मात्प्रमाण्म्'-प्रमेयक० ३-४। ४ भूगर्भादि-स्थापितेष्वर्थेषु । ५ जनस्य । ६ विषयाप्राप्तिः । ७ 'यत्र तु विसंवादः सा स्मृत्याभासा प्रत्यत्ताभासवत् ।'—प्रमाण्प० पृ० ६६, स्याद्वादर० ३-४। 🗲 किञ्च, स्मृतेरप्रामाएयेऽनुमानवार्त्ताऽपि दुर्लभा, तया व्याप्तेरविषयी-करणे तदुत्थानायोगादिति । तत इदं वक्तव्यम् स्मृतिः प्रमाणम्,

#### [ प्रत्यभिज्ञानस्य निरूपग्म् ]

§ म. श्रानुभवस्मृतिहेतुकं सङ्कलनात्मकं शानं प्रत्यभिज्ञान् नम्। इदन्तोल्लेखिज्ञानमनुभवः, तत्तोल्लेखिज्ञानं स्मरणम्, तदु-भयसमुत्थं पूर्वोत्तरेक्यसादृश्यवैलक्षण्यादिविषयं यत्सङ्कलनरूपं ज्ञानं जायते तत्प्रत्यभिज्ञानमिति ज्ञातव्यम्। यथा स एवाऽयं जिनदत्तः ने, गोसदृशो गययः ने, गोविलक्षणो महिष् इत्यदि।

§ ६. पश्चन्न हि पूर्वस्मिन्नुदाहर हो जिनदत्तस्य पूर्वोत्तरदशा-द्वयञ्यापक मेकत्वं प्रत्यभिज्ञानस्य विषयः। तिवृद्मेकत्वप्रत्य-भिज्ञानम्। द्वितीये तु पूर्वानुभूतगोप्रतियोगिकं गवयनिष्ठं साद्दरयम् । तिवृदं साद्दरयभिज्ञानम्। तृतीये तु पुनः प्रागनुभूतगोप्रतियोगिकं महिषनिष्ठं वैसाद्दरयम् । तिवृदं वैसाद्दरय-

श्चनुमानप्रामारयान्यथानुपपत्तेरिति ।'—प्रमेयर०२-२, प्रमास्प्रमी०१-२-३।
१ सङ्कलनं विविद्यत्वर्मयुक्तत्वेन वस्तुनः प्रत्यवमर्शनम् , यथा—
'रोमशो दन्तुरः श्यामो वामनः पृथुलोचनः ।
यस्तत्र चिपिटघार्यस्तं चैत्रमवधारयेः ॥'
१ इदमेकत्वप्रत्यभिज्ञानस्योदाहरसम्म । ३ इदं साहश्यप्रत्यभिज्ञानस्योदाहर

२ इदमेकत्वप्रत्यभिज्ञानस्योदाहरणम् । ३ इदं सादृश्यप्रत्यभिज्ञानस्योदाहरणम् । ४ इदं वैलद्ध्यप्रत्यभिज्ञानस्योदाहरणम् । ५ एपृदाहरणेषु । ६ व्याप्त्या वर्त्त मानम् । ७ उदाहरणे । ८ गोत्वाविक्ञिन्नप्रतियोगिताकम् । ६ गवयो वन्यपशुविशेषः तस्मिन्वृत्ति, गवयत्वाविक्ञिनानुयोगिताकमित्यर्थः । अत्रेदं बोध्यम्—यन्निरूपणाधीनं निरूपणां यस्य तत्तरप्रतियोगी । अथवा यस्य सादृश्यादिकं प्रदृश्यते स प्रतियोगी यस्मिश्च प्रदृश्यते सोऽनुयोगी इति भावः । १० प्रत्यभिज्ञानस्य विषय इति शेषः । ११ अत्रापि प्रत्यभिज्ञानस्य विषय इति शेषः । ११ अत्रापि प्रत्यभिज्ञानस्य विषय इति सम्बन्धनीयम् ।

प्रत्यभिज्ञानम् । एवमन्येऽपि <sup>१</sup>प्रत्यभिज्ञानभेदा यथाप्रतीति स्वयमु-त्प्रेच्याः । स्रत्र<sup>3</sup> सर्वत्राऽप्यनुभवस्मृतिसापेचत्वात्तद्धेतुकत्वम् ।

१ तदित्थम्---

इदमल्पं महद्दूरमासत्रं प्रांशु नेति वा। ज्यपेज्ञातः समज्ञेऽर्थे विकल्पः साधनान्तरम्॥

—लघी० का २१।

'इदमस्मादूरम्' 'ृहन्तोऽयिमत्यादि'—परीन्ता० ३--६,१०। श्रन्यच---

पयोम्बुभेदी हंसः स्यात् षट्पादेश्रेमरः स्मृतः । सप्तपर्णस्तु तत्त्वज्ञैर्विज्ञयो विषमच्छदः ॥ पञ्चवर्णं भवेद्रत्नं मेचकाख्यं पृथुस्तनी । युवतिश्चैकश्वङ्गोऽपि गण्डकः परिकीर्त्तितः ॥ शरभोऽप्यष्टभिः पादैः सिंहश्चाहसटान्वितः ।

इत्येवमादिशब्दश्रवणात्तथाविधानेव मरालादीनवलोक्य तथा सत्या-पयित यदा तदा तत्सङ्कलनमि प्रत्यभिश्चानमुक्तम् दर्शनस्मरण्कारणत्वा-विशेषात्।' प्रमेयर० ३-१०। २ चिन्तनीयाः । ३ प्रत्यभिञ्चानभेदेषु । ४ बौद्धाः। तेषामयमाशयः—'ननु पूर्वापरावस्थाविषयं परामर्शञ्चानं कथमे-कम् १ विषयभेदात्, परोच्यापारोच्यलच्चणविषद्धधर्मसंसर्गाच्च। तथा हि— तदिति परोच्चमिदमिति साच्चात्कारः'—न्यायवा०तात्पर्यटी० पृ० १४०, 'तस्माद् द्वे एते ज्ञाने स इति स्मरणम्, श्रयम् इत्यनुभवः'—न्यायमं० पृ० ४४६। श्रत्र बौद्धानां पूर्वपच्चत्वेनोल्लेखः। 'ननु तदिति स्मरण्मदमिति प्रत्यच्चमिति ज्ञानद्वयमेव, न ताभ्यां विभिन्नं प्रत्यभिज्ञानाख्यं वयं प्रतिपद्य-मानं प्रमाणान्तरमुपलभामदे'—प्रमेयर० २-२। ५ विवर्त्तः पर्यायः। प्रकाशकत्वम्, स्मृतेश्चातीतविवर्त्तद्योतकत्वमिति ताबद्वस्तुगितिः। कथं नाम तयोरतीतवर्त्तमानसङ्कलितैक्यसादृश्यदिविषयावगाहि-स्वम् १ तस्माद्स्ति स्मृत्यनुभवातिरिकं तद्नन्तरभाविसङ्कलन-ज्ञानम्। तदेव प्रत्यभिज्ञानम्।

§ ११. श्रपरे १ त्वेकत्वप्रत्यभिज्ञानमभ्युपगम्यापि तस्य रप्रत्यत्तेऽन्तर्भावं कल्पयन्ति । तद्यथा—यदिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधायि तत्प्रत्यत्तभिति तावत्प्रसिद्धम्, इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुषिधायि चेदं प्रत्यभिज्ञानम्, तस्मात्प्रत्यत्तमितिः, तन्नः इन्द्रियाणां
वर्त्तमानदशापरामर्शमात्रोपत्तीणत्वेन वर्त्तमानातीतदशाव्यापकैक्यावगाहित्वाघटन।त । न द्यविषयप्रवृत्तिरिन्द्रियाणां युक्तिमती, चत्तुषा
रसादेरपि प्रतीतिप्रसङ्गान् ।

§ १२. <sup>3</sup>ननु सत्यमेतिदिन्द्रियाणां वर्त्तमानदशावगाहित्वमे-वेति तथापि तानि सहकारि <sup>४</sup>समवधानसामध्यीदशा व्यव्यापि-

१ वैशेषिकादयः । २ यदुक्तम्—'यस्तु भवतामस्य मानसत्वे प्रयासः स वरमिन्द्रियज्ञत्वे एव भवतु × × पश्चाज्जायमानपीन्द्रियार्थसन्निकर्षप्रभव-तया प्रत्यचं भवत्येव × × विवादाध्यासिता विकल्पाः (प्रत्यभिज्ञानरूपाः ) पृत्यच्चाः, अव्यभिचारित्वे सतीन्द्रियार्थसन्निकर्षज्ञत्वात्'—न्यायवाञ्तात्पर्य-टी० पृ० १४३, 'एवं पूर्वज्ञानविशेषितस्य स्तम्भादेविशेषण्णमतीतच्णाविषय इति मानसी प्रत्यभिज्ञा'—न्यायमं० पृ० ४६१, 'तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धात्पा-गूर्ध्यं चापि यत्स्मृतेः । विज्ञानं जायते सर्वे प्रत्यच्चमिति गम्यताम् ॥' मी० रुलो० स्०४ रुलो० २३७। ३ त एव वैशेषिकादयः पुनराशङ्कन्ते नन्विति । ४ समवधानं सन्निपात एकत्र मेलनं इति यावत् । ५ दशाद्वययोः पूर्वापर-योरवस्थयोर्व्यापिनि व्याप्य वर्त्तिन ।

न्येकत्वेऽि 'प्रतीतिं जनयन्तु, श्रञ्जनसंस्कृतं चजुरिव 'व्यवहिते-ऽर्थे। न हि चजुषा व्यवहितार्थे प्रत्यायन सामर्थ्यमस्ति, श्रञ्जन-संस्कारवशात्तु \*तथात्वमुपलब्धम् । क्तद्वदेव स्मरणादि सह-कृतानीन्द्रियाण्येव दशाद्वयव्यापकमेकत्वं प्रत्यायिष्यन्तीति किं 'प्रमाणान्तरकल्पनाप्रयासेनेति । तद्प्यसत्; सहकारिसहस्न-'क्समवधाने ऽप्यविषयप्रवृत्तेरयोगात्। चजुषो हि श्रञ्जनसंस्का-रादिः सहकारी स्वविषये रूपादावेव प्रवत्तंको नत्वविषये रसादौ। 'अविषयश्च पूर्वोत्तरावस्थाव्यापकमेकत्विमन्द्रियाणाम्। तस्मात्त-दप्रत्यायनाय १२ १३ प्रमाणान्तरमन्वेषणीयमेव, १४ सर्वत्रापि विषय-विशेषद्वारेण प्रमाणभेदव्यवस्थापनात्।

१३. १५किक्क, श्रास्पटैवेयं तदेवेदिमिति प्रतिपत्तिः, तस्मादिष
 न तस्याः प्रत्यज्ञान्तर्भाव इति । श्रावश्यक्रचैतदेवं 2विक्रयं चज्जु-

१ ज्ञानम् । २ श्रन्तरिते । ३ प्रत्यायनं ज्ञापनम् । ४ व्य-विह्नार्थप्रत्यायनसामर्थ्यम् । ५ दृष्टम् । ६ चत्तुरिव । ७ श्रादिपदेन पूर्वानुभवस्य परिग्रहः । ८ ज्ञाप्यिष्यन्ति । ६ प्रमाणान्तरं प्रत्यभिज्ञा-नाख्यम् । १० मिलितेऽपि । ११ इन्द्रियाणामविषयमेव प्रदर्शयति श्रविषयश्चेति । १२ एकत्वज्ञापनाय । १३ प्रत्यभिज्ञाननामकम् । १४ सर्वे-ष्विष दर्शानेषु, सर्वेर्राप वादिभिः स्वे स्वे दर्शने विषयभेदमाश्रित्येव प्रमा-ग्मोद्व्यवस्था कृतेति भावः । १५ युक्तयन्तरेण प्रत्यभिज्ञानस्य प्रत्यज्ञान्त-भावं निराकरोति किञ्चेति—स एवायमिति हि ज्ञानमस्पष्टमेव प्रत्यन्तं तु न तथा तस्य स्पष्टत्वात् । ततोऽपि न तस्य प्रत्यन्तेऽन्तर्भाव इति भावः ।

I दु 'धें' पाठः । 2 दूप 'श्रेयं' पाठः ।

रादेरैक्यप्रतीतिजननसामर्थ्यं नास्तीति। श्वान्यथा लिङ्गदर्शन-ब्याप्तिस्मरणादिसहकृतं चनुरादिकमेव वह्नचादिलिङ्गिज्ञानं जनये-दिति नानुमानमपि पृथक् प्रमाणं स्यात्, रस्वविषयमात्र एव चरितार्थत्वाचनुरादिकमिन्द्रियं न लिङ्गिनि प्रवर्त्तितुं अप्रगल्भमिति चेत् प्रकृतेन किमपराद्धम् १ ततः स्थितं प्रत्यभिज्ञानाख्यं पृथक् प्रमाणमस्तीति।

१ चत्तुरादेरैक्यप्रतीतिजननसामर्थ्यस्वीकरे । २ ननु चत्तुरादेः स्वविषय एव पुरोदृश्यमाने धूमादौ प्रवृत्तेनं परोच्चे बह्वयादौ लिङ्किनि प्रवर्तितुं सामर्थ्य-मस्ति, ततोऽनुमानं पृथगेव प्रमार्णामिति चेत् ; प्रत्यभिज्ञानेऽप्येतत्समानम् , तन्नापि हि इदन्त्वोलिखित एवार्थे देवदत्तादौ चत्तुरादेः प्रवृत्तिनं परोच्चे एकत्वे कुमारयुवावृद्धावस्थाव्यापिनि देवदत्तत्वादौ । तदुक्तम् —

तया (द्रव्यसंवित्त्या) यावत्त्वतीतेषु पर्यायेष्वस्ति संस्मृतिः । केन तद्वथापिनि द्रव्ये प्रत्यभिज्ञास्य वार्यते ॥ बालकोऽहं य एवासं स एव च कुमारकः । युवानो मध्यमो वृद्धोऽधुनाऽस्मीति प्रतीतितः ॥' —तत्त्वार्थश्लोकवा०पृ० १६०।

एतदेवाह स्वविषयेति । ३ समर्थम् । ४ प्रत्यभिज्ञानेन । ५ नैया-यिकाः, मीमांसकाश्च, तत्र तावन्मीमांसकाः—'ननु गोदर्शनाहितसंस्का-रस्य पुनर्गवयदर्शनाद् गवि स्मरणे सित 'ऋनेन समानः स' इत्येवमाका-रस्य ज्ञानस्योपमानरूपत्वाच प्रत्यभिज्ञानता । साहश्यविशिष्टो हि विशेषो (गोलत्त्रणो धर्मी) विशेषविशिष्टं वा साहश्यमुपमानस्यैव प्रमेयम्'— प्रत्यभिज्ञानत्वानितवृत्तेः। श्रान्यथा गोविलस्गो महिष इत्यादि-विसदृशत्वप्रत्ययस्य, इद्मस्माद्दूरमित्यादेश्च प्रत्ययस्य सप्रतियो-गिकस्य पृथक् प्रमागात्वं स्यात्। ततो ।वैसादृश्यादिप्रत्ययवत् सा-दृश्यप्रत्ययस्यापि प्रत्यभिज्ञानलस्गाकान्तत्वेन प्रत्यभिज्ञानत्वमे-वेति प्रामाणिकपद्धतिः।

प्रमेयक १ ३-१०। उक्तञ्च-

हरयमानाद्यदन्यत्र विज्ञानमुपजायते । साहरयोपाधिवत्तज्ज्ञेरूपमानिमित स्मृतम् ॥ तस्माद्यस्मयते तस्यात्साहरयेन विशेषितम् । प्रमेयमुपमानस्य साहरयं वा तदन्विनम् ॥ प्रत्यत्तेणाऽवबुद्धेऽपि साहरये गवि च स्मृते । विशिष्टस्यान्यतः सिद्धेरूपमानप्रमाणता ॥

—मी॰ श्लो॰ उ॰ ३६, ३७, ३८

इति प्रत्यभिज्ञानस्योपमानरूपतां निरूपयन्ति, 'तदसमीचिताभिधानम्— एकत्वसादृश्यप्रतीत्योः सङ्कलनज्ञानरूपतया प्रत्यभिज्ञानतानिकमात्। 'स एवायम्' इति हि यथा उत्तरपर्यायस्य पूर्वपर्यायेणैकताप्रतीतिः प्रत्यभिज्ञा, तथा सादृश्यप्रतीतिरिप 'श्रनेन सदृशः' इति ( प्रत्यभिज्ञा ), श्रविशेषात्' —प्रमेयक॰ ३-१०। कथमन्यथा वलच्चरयप्रतीतिरिप प्रमाणान्तरं न स्यात्? नैयायिकास्तु 'श्रागमाहितसंस्कारस्मृत्यपेच्चं सारूप्यज्ञानमुपमानम्। यदा स्रानेन श्रुतं भवति 'यथा गौरेवं गवयः' इति । प्रसिद्धं गोगवयसाधम्यं पुन-गंवा साधम्यं पश्यतोऽस्य भवत्ययं गवय इति समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिः' —न्यायवा० १-१-६ । समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिश्चोपमानमिति प्रतिपाद-

I 'बैसदृश्य' द प्रतिपाठः।

#### [ तर्कस्य निरूपण्म् ]

§ १४. अस्तु प्रत्यभिज्ञानम्, कस्तिह तर्कः १ व्याप्तिज्ञानं तर्कः । साध्यसाधनयोर्गस्यगमकभावप्रयोजको १ व्याप्ति चारगन्धासिहहणुः सम्यन्धिवशेषो ३ व्याप्तिरिवनाभाव इति चा व्यपिद्श्यते ।
४ तत्सामध्यात्त्वल्यग्न्यादि धूमादिरेव भगमयित न तु घटादिः, ६ तद्भावात् । तस्याश्चाविनाभावापरनाम्न्याः २ व्याप्तेः प्रमितौ यस्साधकतमं तिददं तर्काख्यं प्रमाणिमत्यर्थः । तदुक्तं श्लोकवार्त्तिकभाष्ये—
"साध्यसाधनसम्यन्धाञ्चानिवृत्तिकृषे हि फले साधकतमस्तर्कः" ७

यन्तिः, तन्नः, वैलक्तरयादिप्रत्ययानामपि प्रमाग्गान्तरत्वानुपङ्गात । तथा चोक्तं श्रीमद्धद्याकलङ्कदेवैः—

उपमानं प्रसिद्धार्थसाधर्मात् साध्यसाधनम्। तद्वैधर्म्यात् प्रमाणं किं स्थात् संज्ञिप्रतिपादनम्॥ प्रत्यज्ञार्थान्तरापेज्ञा सम्बन्धप्रतिपद्यतः। तत्प्रमाणं न चेत्सर्वमुपमानं कृतस्तथा॥ — लघीय० का० १६, २०॥

श्रतो 'यथैव हि एकदा घटमुपलब्धवतः पुनस्तस्यैव दर्शने 'स एवायं घटः' इति प्रतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञा तथा 'गोसहशो गवयः' इति सङ्क तकाले गोसहशग-वयाभिधानयोर्वाच्यवाचकसम्बन्धं प्रतिपद्य पुनर्गवयदशंनात्तत्विपत्तिः प्रत्य-भिज्ञा किन्नेष्यते १'—प्रमेयक० ३-१० ।

१ प्रसाधकः । २ व्यभिचारश्न्यः । ३ नियमरूपः । ४ व्याप्तित्रलात् । ५ ज्ञापयति । ६ व्यान्तेरभावात् । ७ श्लोकवार्त्तिकभाष्ये यदुक्तं तत्किञ्चित्-शब्दभेदनेत्थं वर्त्तते—'प्रमाग्गं तर्कः साज्ञात्परम्परया च स्वार्थनिश्चयने फले

I द प्रती 'च' नास्ति । 2 'नाम्नो' इति द श्रा प म प्रतिपाटः ।

[१-१३-११५] इति । ऊह इति तर्कस्यैव <sup>१</sup>टयपदेशान्तरम् । सः च तर्कस्तां व्याप्ति <sup>२</sup>सकलदेशकालोगसंडारेण विषयीकरोति ।

साधकतमत्वात्प्रत्यज्ञवत् । स्वविषयस्य साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञाननि-वृत्तिरूपे साज्ञात्स्वार्थनिश्चयने फले साधकतमस्तर्कः। परम्परया तुः स्वार्थानुमाने हानोपादानोपेज्ञाज्ञाने वा प्रसिद्ध एवेति।'

 <sup>&#</sup>x27;श्रग्न्यनावे च धूमानुपलम्भे' इति पाठो मुद्रिसप्रतिषु नास्ति ।
 'प्रत्यस्य हि' इति म प प्रतिपाठः ।

सादी तावत्त्रथमं धूमाऽग्न्योर्दर्शनमेकं प्रत्यत्तम् , तदनन्तरं भूयो भूयः प्रत्यक्षाणि प्रवर्त्तन्ते, तानि च प्रत्यत्ताणि न सर्वाणि व्याप्ति-विषयीकरणसमर्थानि, श्रपि तु पूर्वपूर्वानुभूतधूमाग्निरस्मरणतत्स-जातीयत्वानुसन्धानरूपप्रत्यभिज्ञानसहकृतः कोऽपि प्रत्यत्त-विशेषां व्याप्तिं सर्वोपसंहारवतीमिषा गृह्वाति। तथा च स्मरणप्रत्यभिज्ञानसहकृते प्रत्यत्तविशेषे व्याप्तिविषयीकरणसमर्थे किं तर्का- ख्येन पृथक्प्रमाणेनेति केचितः ; ४तेऽपि न्यायमार्गानभिज्ञाः; "सहकारिसहस्रसमयधानेऽपि विषयप्रवृत्तिनं घटत इत्युक्तत्वात्। तस्मात्प्रत्यत्तेण व्याप्तिप्रहण्मसञ्जसम्। इदं तु समञ्जसम् समरणम् प्रत्यभिज्ञानम् , भूयोदर्शनरूपं प्रत्यत्तं च मिलित्वा ताहरामेकं ज्ञानं जनयन्ति यद्वयाप्तिप्रहण्समर्थमिति, तर्कश्च स एव। अनुमानादिकं तु व्याप्तिप्रहण् प्रत्यसम्भाव्यमेव ।

I 'सर्वोपसंहारवतीमपि' इति पाठो मुद्रितप्रतिषु नास्ति।

§ १६. बौद्धास्तु 'प्रत्यच्चप्रश्वभावी विकल्पः व्याप्तिं गृह्णातीति मन्यन्ते। त एवं पृष्टव्याः, स हि विकल्पः किमप्रमाण्मुत प्रमाण्-मिति? यद्यप्रमाण्म्, कथं नाम तद्गृहीतायां व्याप्ती 'समाश्वासः? श्रथ प्रमाण्म्, किं प्रत्यचमथवाऽनुमानम् ? न तावत्प्रत्यक्षम्, श्रस्पष्टप्रतिभासत्वात्। नाप्यनुमानम्, लिङ्गदर्शनाद्यनपेच्चत्वात्। अताभ्यामन्यदेव किञ्जित्प्रमाण्मिति चेदागतस्तर्हि तर्कः। तदेवं तर्काल्यं प्रमाण् निर्णीतम्।

#### [ ऋनुमानस्य निरूपण्म् ]

 १७. इदानीमनुमानमनुवर्ण्यते । साधनात्साध्यविज्ञानमनु-मानम्<sup>४</sup> । इहानुमानमिति लत्त्यनिर्देशः, साधनात्साध्यविज्ञान-

त्तिग्रहरणम् ), प्रकृतापरानुमानकल्पनायामितरेतराश्रयत्वानवस्थाऽवतारात् । श्रागमादेरिप भिन्नविपयत्वेन सुप्रसिद्धत्वाच ततोऽपि तत्प्रतिपत्तिरिति'— प्रमेयर० ३-१८ । श्रीमद्भट्टाकलङ्कदेवेरप्युक्तम्—

> 'श्रविकल्पिथा लिङ्गं न किञ्जित्सम्प्रतीयते। नानुमानाद्सिद्धत्वात्प्रमाणान्तरमाञ्जसम्॥'

> > <del>-- लघीय०का०</del> ११

श्रतः सप्टूको अन्थकता 'श्रनुमानादिकं तु व्याप्तिप्रहर्णा प्रत्य-सम्भाज्यमेव' इति ।

मिति तक्सण्कथनम् । साधनाद्ध्यादे लिङ्कात्साध्येऽग्न्यादी लिङ्किनि यद्विज्ञानं जायते तद्नुमानम्, 'तस्यैवाऽग्न्याद्यव्युत्पत्तिविच्छित्ति-करण्व्वात् । न पुनः साधनज्ञानमनुमानम्, 'तस्य ४ साधनाव्युत्पर् त्तिविच्छेदमात्रोपक्तीण्त्वेन साध्याज्ञाननिवर्शकत्वायोगात् । 'ततो यदुक्तं नैयायिकैः—'लिङ्कपरामशोंऽनुमानम्' [न्यायवा १२१-५ उद्धृतं] ६ हत्यनुमानलक्षणम् , तद्'विनीतिविलसितमिति निवेदितं भवति । 'वयं त्वनुमानप्रमाणस्वकृपलाभे व्याप्तिस्मरणसहकृतो लिङ्कपरामशेः 'कारणामिति मन्यामहे स्मृत्यादि 'व्यक्षप्रणाभेऽनुभवादिन्वत्। तथा हि—धारणाख्योऽनुभवः स्मृतौ हेतुः । तादात्विकानुभवन्यत्वी प्रत्यभिज्ञाने । स्मृतिप्रत्यभिज्ञानानुभवाः साध्यसाधनविषयान्यान्त्यी प्रत्यभिज्ञाने । स्मृतिप्रत्यभिज्ञानानुभवाः साध्यसाधनविषयान्

१ साध्यज्ञानस्येव। २ त्र्यन्यादेरव्युत्पत्तिरज्ञानं तस्या विच्छित्तिनिरासस्त-त्करण्त्वात् साध्यज्ञानस्य। अ साधनाज्जायमानं साध्यज्ञानमेथानुमानमिति भावः। ३ साधनज्ञानस्य। ४ साधनसम्बन्ध्यज्ञाननिराकरण्मात्रेणेव कृता-र्थत्वेन। ५ यतश्च साधनज्ञानं नानुमानं ततः। ६ 'त्र्यपरे तु मन्यन्ते तिङ्गपरामर्शोऽनुमानमिति। वयं तु पश्यामः सर्वमनुमानमनुमितेस्तज्ञान्त-रीयकत्वात्। प्रधानोपसर्जनतावित्रज्ञायां तिङ्गपरामर्श इति न्याय्यम्। कः पुनरत्र त्यायः १ त्र्यान्त्वप्रतिपत्तिः। यस्मात्तिङ्गपरामर्शोदनन्तरं शेषा-र्थप्रतिपत्तिरिति। तस्मात्तिङ्गपरामर्शो न्याय्य इति।'—ग्यायवा० पृ० ४५। तिङ्गपरामर्शौ तिङ्गज्ञानमित्यर्थः। ७ श्रविनीतैरिचचारिभिर्विलसितं परिकत्तिपत्तमत एव तदयुक्तमिति भावः। ६ तिङ्गज्ञानमनु-मानस्योत्पत्ती कारण् न तु स्वयमनुमानमित्यर्थः। १० श्रादिपदेन प्रत्य-भिज्ञादीनां प्रहण्म्।

I 'करगां' इति मु प्रतिपाठः।

स्तके । तद्विल्लङ्गजानं व्याप्तिस्मरणादिसहकृतमनुमानोत्पत्ती निबन्धनमित्येतत्सुसङ्गतमेव १

§ १८. ³ननु ४भवतां मते साधनमेवानुमाने छितुर्न तु साधनज्ञानं 'साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्' इति "वचनादिति चेत्; नः
साधनादित्यत्र निश्चयपथप्राप्ताद्धमादेरिति विवक्तणात्"। श्रानिश्चयपथप्राप्तस्य धूमादेः साधनत्वस्यैवाघटनात् । तथा चोक्तं
तस्वार्थरलोकवार्सिके2─"साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं विदुर्बेघाः"
[१-१३-१२०] इति । साधनाऽज्ञायमानाद्धमादेः साध्येऽग्न्यादौ
लिक्निनि यद्विज्ञानं तद्नुमानम् । श्रज्ञायमानस्य वतस्य साध्यज्ञानजनकत्वे हि सुप्तादीनामगृहीनधूमादीना भष्यग्न्यादिज्ञानोत्पित्ति3प्रसङ्गः । तस्माऽज्ञायमानलिङ्गकारणकस्य साध्यज्ञानस्यैव साध्या-

१ स्मृत्यादिवत् । २ अस्मदीयं कथनं सुयुक्तमेव । ३ नैयायिकः शङ्कते नन्विति । ४ जैनानाम् । ५ पूर्वे निरूपणात् । ६ अत एवाकलङ्कदेवेककम्-

लिङ्गात्साध्याविनाभावाभिनिवोधैकलच्चणात् ।

लिङ्गिधीरनुमानं तत्फलं हानादिबुद्धयः ॥ लघी०का० १२।

७ साधनस्य । ८ जनानाम् । ६ ज्ञायमानं लिङ्गं कारण् यस्य तञ्ज्ञाय-मानलिङ्गकारणकं तस्य साध्याविनाभावित्वेन निर्णातसाधनहेतुकस्येत्यर्थः । स्रवेदं बोध्यम् न हि वयं केवलं लिङ्गमनुमाने कारणं मन्यामहे, स्रिप स्वन्यथानुपपन्नत्वेन निश्चितमेव, स्रज्ञायमानस्य लिङ्गस्यानुमितिकरण्वा-सम्भवात् । स्रन्यथा यस्य कस्याप्यनुमितिः स्यात् । एतेन यदुक्तं नैयायिकैः-

र 'त्रनुमानहेतुः' इति द प प्रत्थोः पाठः । 2 'श्लोकवार्त्तिके' इति सुद्रितप्रतिषु पाठः । 3 'शानोत्पाद' इति द प्रतिपाठः ।

व्युत्पत्तिनिरासकत्वेनानुमानत्वं न तु ैलिङ्गपरामर्शादेृरिति बुधाः प्रामाणिका<sup>२</sup> विदुरिति <sup>3</sup>वार्त्तिकार्थः।

> 'श्रनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गं तु करणं न हि। श्रनागतादिलिङ्गेन न स्यादनुमितिस्तदा'॥

यचनुमितौ लिक्कं करणं स्यात्तदाऽनागतेन विनष्टेन वा लिक्कं न (इयं यश्रशाला विह्नमती भविष्यति, भाविष्मात् । इयं यश्रशाला विह्नमत्यासीत् , भूतधूमात् [सिद्धान्तमु॰ टिप्पण् ] इत्येवंरूपेण्) श्रनुमितिर्न स्यादनु-मितिकरणस्य लिक्कस्य तदानीमभावात्'—सिद्धान्तमुकावली ६७; तिक्र-स्तम् ; लिक्कस्य शायमानस्य करणत्वानभ्युपगमेऽज्ञायमानादिष लिक्कादनु-मितिप्रसक्कात् । किञ्च, वर्शमानत्वेन प्रतीतस्यैव लिक्कस्यानुमितिहेतुत्वं न भविष्यत्वेनातीतत्वेन वा भाव्यतीतयंशिक्कत्वस्यवाघटनात् । न हि कश्चिर्द्भेचावान् भाविधूमात्भाविविद्धमतीतधूमादतीतविद्धं वाऽनुमिनोति । तस्मा-क्श्वायमानलिक्ककारण्कस्यैव साध्यज्ञानस्यानुमानत्विमिति ध्येयम् ।

१ नैयायकाद्यभिमतस्य । २ श्रकलङ्कदेवा न्यायविनिश्चये (का॰ १७०) । ३ साधनात्साय्यविज्ञानमित्यादितत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिकीयवात्ति-कस्यार्थः । वात्तिकलक्षणं तु—

> 'उकानुक्तद्विरुकानां चिन्ता यत्र प्रसञ्यते। तं प्रन्थं वार्त्तिकं प्राहुर्वार्त्तिकज्ञा मनीषिणः॥'

> > —पाराशरोपपुरास ऋ० १८ ।

'उक्तानुक्तद्विरुक्तानां विचारस्य निवन्धनम् । हेतुसिश्च प्रमागुश्च एतद्वार्त्तिकलत्त्रगम् ॥'

× × ×

'उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ताकारि तु वार्त्तिकम्।' — हैमकोश । 'वार्त्तिकं दि सूत्राणामनुपपत्तिचोदना तत्परिहारो विशेषाभि-धानं प्रसिद्धम् ।' — तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक १० २।

#### [ साधनस्य लद्ध्याकथनम् ]

§ १६. किं तत्साधनं यद्धे तुकं साध्यक्षानमनुमानम् १ इति चेतः; उच्यतेः निश्चितसाध्यान्यथानुपपत्तिकं साधनम् । 'यस्य 'साध्याभावासम्भवनियमं हृपा व्याप्त्यविनाभावाद्यपरपर्याया साध्यान्यथानुपपत्तिस्तर्कां ह्येन प्रमाणेन निर्णीता तत्साधनमि-त्यर्थः । तदुक्तं कुमारनन्दिभट्टारकैः—

"अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं लिङ्गमङ्गयते" [³वादन्याय ```]इति । [साध्यस्य लज्ञणकथनम्]

§ २० कि तत्साध्यं यद्विनाभावः साधनलच्चणम् १ उच्यते; शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धं साध्यम् । यत्प्रत्यच्चादिप्रमाणाबाधितत्वेन साधयितुं शक्यम् , वाद्यभिमतत्वेनाभिप्रेतम् ", ध्सन्देहाद्याकान्त-त्वेनाप्रसिद्धम् , तदेव साध्यम् । अत्रशक्यस्य साध्यत्वे (बह्नयनुष्ण-

१ साधनस्य । २ साध्याभावे न भवतीति नियमरूपा । ३ यद्यपि कुमारनिद्नोऽयं वादन्यायो नेदानीमुपलभ्यते तथापीयं कारिका सहोत्तरार्द्धेन विद्यानन्दस्वामिना प्रमाणपरीक्षायां 'कुमारनिद्भष्टारकैः', पत्रपरीक्षायां च 'कुमारनिद्भष्टारकैरपि स्ववादन्याये निगदित्वात्' इति शब्दोल्लेखपुरस्सरमुद्धृताऽस्ति । ४ श्रीमाणिक्यनिद्धारप्युक्तम्—'इष्टमबाधितमसिद्धं साध्यम्'—परीक्षा० ३-२० । ५ इष्टम् । ६ अब्युत्पत्तिसंश्चयविपर्यासविशिष्टोऽर्थः साध्य इति भावः । 'सन्दिरधविपर्यस्ताव्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्यादित्यसिद्धपदम्'—परीक्षा० ३-२१ । ७ बाधितस्य । ८ 'विद्धरनुष्णो द्रव्यत्वात्' इत्यादौ वह्नावुष्णस्यर्श्वमाहिणा प्रत्यत्वेण बाधितस्य निष्णात्वादेरपि साध्यत्वं स्यात् ।

I 'लिङ्गमभ्यत' इति मुद्रितप्रतिषु पाठः।

त्वादेरिप साध्यत्वप्रसङ्गत् । श्रनभिष्रेतस्य साध्यत्वे त्वतिप्रस-ङ्गात् । प्रसिद्धस्य साध्यत्वे पुनरनुमानवैयर्थ्यात् । तदुक्तं न्याय-विनिश्चये—

"साध्यं शक्यमभिष्रेतमप्रसिद्ध' ततोऽपरम्।
साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः" ॥१७२॥ इति ।
\$ २१. श्रयमर्थः2—यच्छक्यमभिष्रेतमप्रसिद्धं तत्साध्यम् ।
ततोऽपरं साध्याभासम्। किंतत् ३ १ विरुद्धादि । विरुद्धं प्रत्यक्षादिवाधितम्। श्रादिशब्दादनभिष्रेतं प्रसिद्धं चेति । कुत एतत् १'
साधनाविषयत्वतः । साधनेन गोचरीकर्त्तुमशक्यत्वादित्यकलङ्कदेवानाममिष्रायलेशः । तद्भिप्रायसाकल्यं प्रतु ६ स्याद्वादिवद्या-

१ स्वेष्टसाधनायोगात् । श्रत एवाह—'श्रिनिष्टाध्यक्तादिवाधितयोः साध्यत्वं मा भूदितीष्टात्राधितवचनम्'—परीक्ता० ३-२२ । २साधनाई हि साध्यम् , साधनं चासिद्धस्यैव भवति न सिद्धस्य, पिष्टपेष्ठणानुषङ्गात् । तथा चासिद्धस्य साधनमेवानुमानफलं सिद्धस्य तु साध्यत्वे तस्य प्रागेव सिद्धत्वेनानुमानवेफल्यं स्यादेवेति भावः । यदुक्तं स्याद्वादिवद्यापितना—'प्रसिद्धान्द्यद्मसिद्धं । तदेव साध्यं न प्रसिद्धं तत्र साधनवेफल्यात् । प्रसिद्धिरेव हि साधनस्य फलम् , सा च प्रागेव सिद्धति'—न्यायवि० लि० प० ३११ । ३ शक्यादिकक्तणात्साध्याद्विपरीतम् । ४ श्रीमद्वादिराजाचार्यो न्यायविनिश्चयनक्तरमामिप्रायसामस्त्यम् । ६ श्रीमद्वादिराजाचार्यो न्यायविनिश्चयन्विकरणकारः ।

<sup>1</sup> आ द् प्रत्योः 'इति' पाठो नास्ति । 2 'ग्रस्थायमर्थः' इति श्रमः प्रतिपाठः । 3 'किं तत् १' इति द् प प्रत्योनीस्ति ।

# पतिर्वेद I । साधनसाध्यद्वयमिकृत्य १ रत्तोकवार्त्तिकञ्च 2 — अप्रन्यथानुपपत्त्येकलक्त्यां तत्र साधनम् ।

त्र्याच्यानुपपत्त्यकलज्ञात् तत्र साधनम् । साध्यं शक्यमभित्रेतमर्प्रसिद्धमुदाहृतम् ॥

[१-१३-१२१] इति।

§ २२. तदेवमविनाभावनिश्चयैकलत्त्रणात्साधनाच्छक्याभिप्रे-त्ताप्रसिद्धरूपस्य साध्यस्य ज्ञानमनुमानमिति सिद्धम् ।

[ ऋनुमानं द्विधा विभज्य स्वार्थानुमानस्य निरूपण्म् ]

§ २३. रतदनुमानं द्विविधम्—स्वार्थम् , परार्थं च । तत्र स्वयमेव "निश्चितात्साधनात्सान्यज्ञानं स्वार्थानुमानम् । परोपदेशमनपेत्त्व स्वयमेव निश्चितात्प्राक्तर्कानुभूतव्याप्तिस्मरण् सहकृताद्वृमादेः साधनादुत्पन्नं पर्वतादी धर्मिण्यम्यादेः साध्यस्य ज्ञानं स्वार्था-

१ स्राश्रित्य । २ तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिकम् । ३ स्रन्यथानुपपितरिवन्तिमान्यः, सा एवैका लच्चणं स्वरूपं यस्य तत्त्रथा साधनं न पच्चभित्वा-दिवितयलच्चणं पञ्चलच्चणं वा बौद्धनैयायिकाभिमतम् । ४ उक्तलच्चण-लच्चितम् । ५ प्रत्यचादिना ज्ञातात् । ६ प्रतिज्ञादिवाक्यप्रयोगम् । ७ हितु-प्रहणसम्बन्धस्मरणपूर्वकं जायमानं साध्यज्ञानं स्वार्थानुमानम्, यथा गृहीत-धूमस्य स्मृतव्यातिकस्य 'पर्वतो विह्वमान्' इति ज्ञानम् । स्रत्र हेतुप्रहण्यसम्बन्धस्मरण्योः समुदितयोरेव कारण्वमक्तयम्'—जैनत्तर्कभा०पृ० १२ । स्रनुमाता हि पर्वतादौ धूमं दृष्ट्वा महानसादौ गृहीत्त्रव्याति स्मृत्वा च 'पर्वतोऽयं चिह्नमान्' इत्यनुमिनोति। यत्रयमनुमितिः परोपदेशमनपेद्य स्थयमेव निश्चित्तात्याधनाद्भवति तत्स्वार्थानुमानमिति भावः ।

I 'विवेद' इति सु प्रतिपाठः । 2 'च' इति इ प्रतौ नास्ति ।

नुमानिमत्यर्थः । यथा—पर्वतोऽयमग्निमान् धूमवस्वादिति । श्रयं द्वि स्वार्थानुमानस्य झानरूपस्यापि शब्देनोल्लेखः । यथा 'श्रयं घटः' इति शब्देन प्रत्यक्षस्य । 'पर्वतोऽयमग्निमान् धूमवस्वात्' इत्यनेन प्रकारेण प्रमाता जानातीति स्वार्थानुमानिस्थितिरित्यवगन्तव्यम् ।

## [ स्वार्थानुमानस्याङ्गप्रतिपादनम् ]

§ २४. अस्य च स्वार्थानुमानस्य त्रीरयङ्गानि—³धर्मी, साध्यम्, साधनं च। तत्र साधनं ४गमकत्वेनाङ्गम्। साध्यं तु गम्यत्वेन"। धर्मी पुनः साध्यधर्माधारत्वेन। धर्माधारिवशेषनिष्ठतया हि सा-ध्यसिद्धिरनुमानप्रयोजनम्, धर्ममात्रस्य तु व्याप्तिनिश्चयकाल एव सिद्धत्वात्, यत्र यत्र धूमवत्त्वं तत्र तत्राग्निमस्वमिति।

§ २४. अध्यवा2, पत्तो हेतुरित्यङ्गद्वयं स्वार्थानुमानस्य, साध्य-धर्मविशिष्टस्य धर्मिणः पत्तत्वात्। तथा च स्वार्थानुमानस्य धर्मि-साध्यसाधनभेदात्त्रीण्यङ्गानि। पत्तसाधनभेदादङ्गद्वयं वेति सिद्धम्,

१ ननु स्वार्थानुमानस्य शानरूपत्वात्वयं तस्य 'पर्वतोऽयमग्निमान् धूमव-त्वात्' इति शब्देनोल्लेखः? इत्यत श्राइ श्रयमिति । श्रनुमाता येन प्रकारेग्र स्वार्थानुमानं करोति तत्प्रकारप्रदर्शनार्थमेव शानरूपस्यापि तस्य शब्दविधयो-ल्लेखः । भवति हि यथा 'इदं मदीयं पुस्तकम्' इति शब्देन प्रत्यक्त्या-प्युल्लेखः । ततो न कोऽपि दोष इति । २ उल्लेख इति पूर्वेग्र सम्बन्धः । ३ पद्यः । ४ शापकत्वेन । ५ शाप्यत्वेन । ६ धर्मिग्रः स्वार्थानुमानाङ्गत्वे युक्तिः । ७ प्रकारान्तरेग्र स्वार्थानुमानस्याङ्गप्रतिपादनार्थमाह श्रथवेति ।

<sup>ा</sup> म मु प्रतिषु 'स्थितिरवगन्तन्था' इति पाठः। 2 'श्रथवा' इति पाठो मुद्रितप्रतिषु नास्ति।

ेविवज्ञाया रवैचित्र्यात् । उपूर्वत्र हि धर्मिधर्मभेदविवज्ञा । ४उत्त-रत्र तुर "तत्समुदायविवज्ञा । स एष धर्मित्वेनाभिमतः प्रसिद्ध एव । तदुक्तमभियुक्तैः—"प्रसिद्धो धर्मी" [परीज्ञा० ३-२७] इति ।

#### [ धर्मिणस्त्रिधा प्रसिद्धिनिरूपण्म् ]

§ २६. प्रसिद्धत्वं च धर्मिणः किचित्प्रमाणात् , किचिद्विकल्पात्, कैचित्प्रमाणविकल्पाभ्याम् । तत्र प्रत्यत्ताद्यन्यतमावधृतत्वं प्रमाणप्रसिद्धत्वम् । श्रानिश्चितप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्यय2गोचरत्वं विकल्पप्रसिद्धत्वम् । किक्चित्रय्यविषयत्वं प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम् ।

§ २७ १° प्रमाणिसद्धो धर्मी यथा—धूमवत्त्वाद्ग्निमन्त्वे साध्ये पर्वतः । ११ स खलु प्रत्यन्तेणानुभूयते । विकल्पसिद्धो धर्मी यथा—श्रस्ति सर्वज्ञः सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणित्वादित्यस्तित्वे साध्ये सर्वज्ञः । श्रथवा, खरविषाणं नास्तीति नास्तित्वे साध्ये खरविषाणम् । सर्वज्ञो ह्यस्तित्वसिद्धेः प्राग् न प्रत्यन्नादिप्रमा-

१ प्रतिपादनेच्छायाः । २ भिन्नत्वात् । ३ ऋङ्गन्रयप्रतिपादने । ४ ऋङ्गद्वयवचने । ५ धर्मधर्मिणारे न्यविवद्धाः, यतो हि तत्समुदायस्य पद्धत्ववचनात् । ६ ऋनुमाने । ७ प्रतीतेः । ८ प्रत्यद्धाद्धादीनामन्यतमेन प्रमाणेनावधृतत्वं निश्चितत्वमित्यर्थः । ६ प्रमाण्विकल्पोभयविषयत्वम् । १०
उक्तानां त्रिविधधर्मिणां क्रमेणोदाहरणानि प्रदर्शयति प्रमाणेति । ११
पर्वतः ।

I दृप्रतौ 'तु' स्थाने 'च' पाठः । 2 'श्रमिश्चितप्रामाख्यप्रत्यय' इति दृप्रतिपाठः ।

णसिद्धः, श्रिपि तु 'प्रतीतिमात्रसिद्ध इति विकल्पसिद्धोऽयं धर्मी। तथा खरविषाणमिप नास्तित्वसिद्धः प्राग्विकल्पसिद्धम् । अस्यसिद्धो धर्मी यथा— ४शब्दः परिणामी कृतकत्वादित्यत्र शब्दः। स हि वर्त्तमानः प्रत्यचगम्यः, भूतो भविष्यंश्च विकल्पगम्यः। स सर्वोऽपि धर्मीति प्रमाणविकल्पसिद्धो धर्मी। प्रमाणोभयसि-द्धयोर्धमिणोः साष्ये कामचारः । विकल्पसिद्धो तु धर्मिणि स्तासत्त्योरेव साष्यत्विमिति नियमः। तदुक्तम्— "विकल्पसिद्धो "तस्मिनसत्तेतरे साष्ये" [ परीचा ३-२८ ] इति।

१ सम्भावनामात्रसिद्धः, सम्भावना प्रतीतिर्विकल्प इत्येकार्थः। २ तथा चाहुः श्रीमाणिक्यनन्दिनः—'विकल्पसिद्धे तस्मिन् सत्तेतरे साध्ये' 'श्रस्ति सर्वज्ञो, नास्ति खरविषाण्म्'—परीचा २-२८,२६। ३ प्रमाण्-विकल्पसिद्धः। ४ श्रत्र शब्दत्वेन निखिलशब्दानां ग्रहण्म्, तेषु वर्त्तमान् शब्दाः श्रावण्प्रत्यच्चेणैव गम्याः सन्ति, भूता भविष्यन्तश्च प्रतीतिसिद्धाः सन्ति। श्रतः शब्दस्योभयसिद्धधर्मित्वमिति भावः। ५ श्रनियमः। ६ सत्ता श्रस्तित्वम्, श्रस्ता नास्तित्वम्, ते द्वे एवात्र विकल्पसिद्धे धर्मिणि साध्ये भवतः, 'श्रस्ति सर्वज्ञः' इत्यादौ सत्ता साध्या, 'नास्ति खरविषाण्म्' इत्यादौ चासत्ता साध्या इत्येवं नियम एव,न प्रमाणोभयसिद्धधर्मिन्तकामचार इत्यवसेयम्। ७ धर्मिणि। ८ सत्तासत्ते। ६ भवत इति क्रियाध्याहारः। १० एतत्पदप्रयोगात् साधनस्य वर्त्तमानकालिकत्वं प्रकटितं बोद्धव्यम्, तेन भूतभाविधूमादेर्भृतभाविवह्वयादिसाध्यं प्रति साधनत्वं निरस्तम्।

I 'परोपदेशानपेन्नेगा' इति श्रा प्रतिपाठः ।

# परोपदेशाभावेऽपि साधनात्साध्यबोधनम् । यद्द्रष्टु 'र्जायते स्वार्थमनुमानं तदुच्यते ॥ ] इति । [ परार्थानुमानस्य निरूपणम् ]

§ २६. परोपदेशमपेत्य यत्साधनात्साध्यविज्ञानं तत्परार्थानु-मानम्। <sup>२</sup>प्रतिज्ञाहेतुरूपपरोपदेशवशात् श्रोतुरुत्पन्नं साधनात्सा-ध्यविज्ञानं परार्थानुमानमित्यर्थः। यथा—पर्वतोऽयमग्निमान् भवितुर्महति धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेरिति वाक्ये केनिचत्प्रयुक्ते तद्वाक्यार्थं <sup>३</sup>पर्यालोचयतः <sup>४</sup>स्मृतव्याप्तिकस्य श्रोतुरनुमानमुप-जायते।

§ ३०. परोपदेशवाक्यमेव परार्थानुमानमिति केचित्"; त एवं प्रष्टव्याः; तिकं मुख्यानुमानम् १ अथ २ ६गोणानुमानम् १ इति, न तावन्मुख्यानुमानम्, वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात् । गोणानुमानं तद्वाक्यमिति त्वनुमन्यामहे , ९तत्कारणे १९तद्वथपदेशोपपत्ते रायु । र्धृतमित्यादिवत् ।

१ अनुमातः। २ कोऽसौ परोपदेश इत्याह प्रतिझाहेतुरूपेति। ३ विचारयतः। ४ महानसे पूर्वग्रहीतव्याप्ति स्मरतः। ५ नैयायिकादयः। ६ अौपचारिकानुमानम्। ७ परोपदेशवाक्यम्। ८ वयं जैनाः। ६ परार्थानुमानकारग्रे परोपदेशवाक्ये। १० परार्थानुमानकथनात्, ततः उपचारादेव परोपदेशवाक्यं परार्थानुमानम्। परमार्थतस्तु तञ्जन्यं ज्ञानमेव परार्थानुमानमिति। यदाह श्रीमािशाक्यनिदः—'परार्थे तु तदर्थपरामिशिवचना- ज्जातम्'-परीचा० ३-५५, 'तद्वचनमि तद्वेतुत्वात्'-परीचा० ३-५६,

<sup>2</sup> म मु 'श्रथवा' इति पाठः। 1 म मु 'रायुर्वे घृतं' इति पाठः।

सत्येव धूमवत्त्वस्योपपत्ते रिति विधिमुखेन प्रतिपादनम् । श्रर्थ-स्तु न भिद्यते, ४ डभयत्राऽप्यविनाभाविसाधनाभिधानाविशेषात् । श्रतस्तयोर्हेतुप्रयोगयोरन्यतर एव वक्तव्यः, उभयप्रयोगे पौनरु-क्त्यात् । तथा चोक्तलच्नणा प्रतिज्ञा, एंतयोरन्यतरो हेतुप्रयोगश्चेत्य-वयवद्वयं परार्थानुमानवाक्यस्येति स्थितिः, व्युत्पन्नस्य श्रोतुस्ताव-६

न्मात्रेरौवानुमित्युदयात्।

श्रीहेमचन्द्राचार्योऽप्याह—'यथोक्तसाधनामिधानजः परार्थम्' 'वचनमुपचा-रात्'—प्रमाणमी० २-१, २।

१ केवलं कथनभेदः । २ हेतुप्रयोगे । ३ हेतुप्रयोगे । ४ हेतुप्रयोगद्वयेऽपि । ५ एकतर एव । ६ प्रतिज्ञाहेतुद्वयेनैव ।

I द्प प्रत्योः 'च वाक्यस्य' इति पाठो नास्ति । 2 द्प प्रत्योः 'च' पाठः । 3 ऋषा मु म प्रतिषु 'प्रतिपादनम्' इति पाठः । 4 ऋषा मु म प्रतिषु 'क्यनम्' पाठः । 5 'ऋषंतस्तु' इति द् प्रतिपाठः ।

#### [ नैयायिकाभिमतपञ्चावयवानां निरासः ]

§ ३२. 'नैयायिकास्तु परार्थानुमानप्रयोगस्य यथोक्ताभ्यां द्वाभ्यामवयवाभ्यां सममुदाहरणमुपनयो निगमनं चेति पञ्चावयवा-नाहुः। तथा च ते सूत्रयन्ति "प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनान्य-वयवाः" [न्यायस्० १-१-३२] इति । तांश्च ते लच्चणपुरस्सरमु-

१ त्र्रवयवमान्यतामभिप्रेत्य दार्शनिकानां मतमेदो वर्त्तते । तथा हि— नैयायिकास्तावत् मूले प्रदर्शितान् प्रतिज्ञादीन् पञ्चावयवान्प्रतिपेदिरे । नैयायिकैकदेशिनः 'पूर्वोक्ताः पञ्च, जिज्ञासा, संशयः, शक्यप्राप्तिः, प्रयोजनम्, संशयन्युदासः' (न्यायभा० १-१-३२) इति दशावयवान् वाक्ये संचन्नते । मीमांसकाः 'तत्राब।धित इति प्रतिशा, शातसम्बन्ध-नियमस्येत्यनेन दृष्टान्तवचनम्, एकदेशर्दशनादिति हेत्वभिधानम्, तदेवं भ्यवयवसाधनम्' ( प्रकरण्पञ्जि॰ ए॰ ८३ ) इत्येतान्त्र्यवयवान्मन्यते । सांख्याः 'पत्त्वहेतुदृष्टान्ता इति त्र्यवयवं' साधनम् ( सांख्यः माठरवृ॰ का० ५ ) प्रतिपादयन्ति । बौद्धतार्किकदिग्नागः 'पत्त्रहेतुदृष्टान्तवचनैहिं प्राश्निकानामप्रतीतोऽर्थः प्रतिपाद्यते 🗙 🗙 एतान्येव त्रयोऽवयवा इत्यु-च्यन्ते' (न्यायप्र० पृ०१,२) इति प्ररूपयति। कैचिन्मीमांसकाः प्रतिज्ञाहेतुदाहरगोपनयाञ्चतुरोऽवयवान्कथयन्ति (प्रमेयर० ३-३६)। धर्मकीर्तिस्तन्मतानुसारियो बौद्धाश्च हेतुदृष्टान्ताविति द्वाववयवौ (प्रमाण-बा॰ १-२⊏, वादन्या॰ पृ॰ ६१ ), 'हेतुरेव हि केवलः' ( प्रमाण्वा० १-२८) इति केवलं हेतुरूपमेकमवयवमपि च निरूपयन्ति । वैशेषिकाश्च 'त्र्यवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदर्शनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः' ( प्रशस्तपाद-भा॰ पृ॰ ११४) इत्युकात्पञ्चावयवान्मेनिरे । स्याद्वादिनो जैनास्तु 'एतद्द्वयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरणम्' (परीज्ञा॰ ३-३७) इति प्रतिज्ञा-हेतुरूपावयवद्वयमेव मन्यन्त इति विवेकः।

दाहरिनत चा। तद्यथा—पद्यचनं प्रतिज्ञा, यथा—पर्वतोऽयमिनमानिति। साधनत्वप्रकाशार्थं 2 पद्धम्यन्तं लिङ्गवचनं हेतुः, यथा—
प्रमवस्वादिति। व्याप्तिपूर्वकदृष्टान्तवचनमुदाहरणम्, यथा—यो यो
प्रमवानसावसाविग्रमान , यथा महानम इति माधम्योदाहरणम्।
यो योऽगिनमान्न भवति स स धूमवान्न भवति, यथा महाहद् इति
वैधम्योदाहरणम्। पूर्वत्रोदाहरणभेदे हेतोरन्वयव्याप्तः पर्दश्यते
द्वितीये तु व्यतिरेकव्याप्तिः । तद्यथा—त्रम्वयव्याप्तिप्रदर्शनस्थानमन्वयदृष्टान्तः , व्यतिरेकव्याप्तिप्रदर्शनप्रदेशो व्यतिरेकदृष्टान्तः । एवं दृष्टान्तद्वैविष्यात्तद्वचनस्योदाहरणस्यापि द्वैविष्यं
बोध्यम्। त्रमयोश्चोदाहरण्योरन्यतरप्रयोगेणैव पर्याप्तत्वादितराप्रयोगः। दृष्टान्तपेद्यया पद्ये ३ हेतोरुपसंहारवचनमुपनयः , तथा

१ साधनसद्भावपूर्वकसाध्यसद्भावप्रदर्शनमन्वयव्याप्तः । २ साध्या-भावपूर्वकसाधनाभावप्रदर्शनं व्यतिरेकव्याप्तिः । ३ 'यत्र प्रयोजयप्रयोजक-भावेन साध्यसाधनयोर्धर्मयोरिस्तत्वं ख्याप्यते स साधर्म्यदृष्टान्तः । यद्यत् कृतकं तत्तद्दिन्त्यं दृष्टम् , यथा घट इति'—न्यायकलि० पृ० ११ । ४ 'यत्र साध्याभावप्रयुक्तो हेत्नभावः ख्याप्यते स वैधर्म्यदृष्टान्तः । यत्रानित्यत्वं नास्ति तत्र कृतकत्वमपि नास्ति, यथा स्त्राकाश इति' (न्यायकलि० पृ० ११) एतद्भयमधिकृत्य कैश्चिदुक्तम्—'साध्येनानुगमां हेतोः साध्याभावे च नास्तितेति' (न्यायवार्त्तिकपृ० १३७) । ५ 'साधर्म्यवैधर्मोदाहरणानुमारेण् तथेति न तथेति वा साध्यधर्मिण् हेतोह्रपसंहार उपनयः'—न्यायकलि० पृ० १२ ।

<sup>ा</sup> मुद्रितप्रतिषु 'च' पाठो नास्ति । 2 मु म 'प्रकाशनार्थे' । 3 मु 'प्रचहेतो' ।

चार्य धूमवानिति । हेतुपूर्वकं पुनः । पक्षवचनं निगमनम् , तस्माद-ग्निमानेवेति । एते पञ्चावयवाः परार्थानुमानप्रयोगस्य । अतदन्य-तमाभावे वीनरागकथायां विजिगीषुकथायां च 2 नानुमितिरुदे-तीति नैयायिकानामभिमतिः 3 ।

§ ३३. तदेतद्विमृश्याभिमननम्; वीनरागकथायां प्रति-पाद्याशयानुरोधेनावयवाधिक्येऽपि विजिगीषुकथायां प्रतिज्ञाहेतु-रूपावयवद्वयेनैव पर्याप्तेः किमप्रयोजनैरन्येरवयवैः।

[ विजिगीपुकथायां प्रतिज्ञाहेतुरूपावयवद्वयस्यैव सार्थक्यमिति कथनम् ]

§ ३४. तथा हि—वादिप्रतिवादिनोः स्वमतस्थापनार्थं जयपरा-जयपर्यन्तं परस्परं प्रवर्त्तमानो 'वाग्व्यापारो विजिगीषुकथा । गुरुशिष्याणां विशिष्टविदुषां वाठ रागद्वेषरहितानां तत्त्वनिर्णय-

१ द्विविधे हेतौ द्विविधे च दृष्टान्ते द्विविधे चोपनये तुल्यमेव हेत्वपदेशेन पुनः साधम्योंपसंहरणानिगमनम्?—न्यायकलि० पृ० १२ । २ ते इमे प्रतिज्ञादयो निगमनान्ताः पञ्चावयवाः स्वप्रतिपत्तिवत्परप्रति-पत्तिमुत्पाद्यितुमिञ्छता यथानिर्दिष्टकमकाः प्रयोक्तव्याः । एतदेव साधनवाक्यं परार्थानुमानमाचन्नते ।'—न्यायकलि० पृ० १२ । ३ प्रतिज्ञादीनामेकतम-स्याऽप्यभावे । ४ 'वादिप्रतिवादिनोः पन्नप्रतिपन्नपरिग्रहः कथा । सा द्विविधा—वीतरागकथा, विजिगीषुकथा चेति।' —न्यायसार पृ० १५ । ५ वचनप्रवृत्तिः।

<sup>1</sup> मुद्रितप्रती 'पुनः' नास्ति । 2 आ म मु प्रतिषु 'वा' पाटः ।
3 म मु प्रतिषु 'मतम्' । 4 द प प्रत्योः 'वीतरागकथायां तु' इति पाटः ।
5 द 'वा' पाटो नास्ति ।

पर्यन्तं परस्परं प्रवर्त्तमानो वाग्व्यापारो वीतरागकथा । तत्र विजिगीषुकथा वाद इति चोच्यते । किचिद्वीतरागकथा वाद इति कथयन्ति तत्पारिभाषिकमेष । न हि लोके गुरुशिष्यादिवाग्व्यापारे वाद्व्यवहारः । विजिगीषुवाग्व्यवहार एव वाद्त्वप्रसिद्धे: । यथा स्वामिसमन्तभद्राचार्यैः सर्वे 2 सर्वथैकान्तवादिनो वादे जिता इति । तिसम्अ वादे परार्थानुमानवाक्यस्य प्रतिक्वा हेतुरित्यवयवद्वयमेवोपकारकं नोदाहरणादिकम् । तद्यथा—लिङ्गवचनात्मकेन हेतुना तावद्वययं भवितव्यम्, लिङ्गवानाभावेऽनुमितरेवानुद्यात् । पच्चचनक्ष्पया प्रतिक्वयाऽपि भवितव्यम्, क्ष्रम्यथाऽभिमतसाध्यनिश्चयाक्ष्मावे साध्यसनदेहवतः भोतुरनुमित्यनुद्यात् । तदुक्तम्—''एतद्द्वयमेवानुमानाङ्गम्" [परीचा ३-३७] इति । श्रयमर्थः—एतयोः प्रतिक्वान्ते मेवानुमानाङ्गम्" [परीचा ३-३७] इति । श्रयमर्थः—एतयोः प्रतिक्वान

१ जयपराजयाभिप्रायरहिता तत्त्विजञ्जासया क्रियमाणा तत्त्वचर्चा वीत-रागकथा इति भावः। २ उभयोर्मध्ये। ३ यथोक्तम्—

प्रत्यनीकव्यवच्छेदप्रकारेगीव सिद्धये।

वचनं साधनादीनां वादः सोऽयं जिगीषतोः॥न्यायवि०का०३८२। ४ नैयायिकाः—'गुर्वादिभिः सह वादः × × प्रवादिभिः सह वादोपदेशात्, यस्मादयं तत्त्वबुभुत्सुर्गुर्वादिभिः सह त्रिविधं ( स्त्रनिधगत-तत्त्वविधाप्, संशयिनवृत्तिम्, स्रध्यविस्ताम्यनुज्ञानम् ) फलमाकाङ्चन् वादं करोति ।'—न्यायवा० पृ० १४६। 'यत्र वीतरागो वीतरागेणैव सह तत्त्वनिर्ण्यार्थं साधनोपालम्भौ करोति सा वीतरागकथा वादसंज्ञयोच्यते।'—न्यायसार पृ० १५। ५ कथनमात्रं न तु वास्तविकम्। ६ प्रतिज्ञाया स्रभावे। ७ 'एतद्द्वयमेवानुमानाङ्कः नोदाहरणम्' इत्युपलब्धस्त्रपाटः।

I द 'सिद्धेः' पाठः । 2 द 'सर्वे' पाठो नास्ति ।

हेत्वोद्वेयमेवानुमानस्य परार्थानुमानस्याङ्गम् । बाद इति शेषः । एव-कारेगावधारगापरेगा नोदाहरगादिकमिति सूचितं भवति । उच्युत्पन्नस्येव हि वादाधिकारः, प्रतिक्वाहेतुप्रयोगामात्रेगीवोदाहर-गादिप्रतिपाद्यस्यार्थस्य गम्यमानस्य व्युत्पन्नेन ज्ञातुं शक्यत्वात्। गम्यमानस्याऽप्यभिधाने भणीनस्वत्यप्रसङ्गादिति ।

§ ३४. \*स्यादेतत् , प्रतिज्ञाप्रयोगेऽपि पौनरुक्त्यमेव, "तद्भि-वेयस्य पत्तस्यापि "प्रस्तावादिना गम्यमानत्वात् । तथा च लिङ्ग-चचन3लक्त् णो हेतुरेक एव वादे प्रयोक्तव्य इति वद्म् बौद्धपशु-रात्मनो "दुर्विदग्धत्व4 मुद्घोषयिति" । हेतुमात्रप्रयोगे व्युत्पञ्च-स्यापि साध्यसन्देहानिवृत्ते : । तस्माद्वश्यं प्रतिज्ञा प्रयोक्तव्या । तदुक्तम्-"साध्यसन्देहापनोदार्थं । तस्माद्वश्यं प्रतिज्ञा प्रयोक्तव्या । तदुक्तम्-"साध्यसन्देहापनोदार्थं । तस्माद्वश्यं प्रतिज्ञा प्रयोक्तव्या । प्रतिज्ञा १—३४ ] इति । तदेवं । अवद्यमानस्यापि पत्तस्य वचनम् । प्रतिज्ञाहेतुक्तपमवयवद्वयमेव, न न्यूनम्, न5चाधिकमिति स्थितम्। । प्रपद्मा पुनर्वयविचारस्य पत्रपरीक्षायामीक्ष्णीयः । ।

१ इतरव्यवच्छेदकेन । २ ज्ञापितम् । ३ वादकरणसमर्थस्यैव वक्तुः । ४ वचने । ५ पुनर्वचनं पौनक्क्त्यम् । ६ सौगतः शङ्कते । ७ प्रतिज्ञायाः प्रतिपाद्यस्य । ८ प्रकरणव्याप्तिप्रदर्शनादिना । ६ प्रतिज्ञामन्तरेण केवलस्य हेतोरेव प्रयोगः करणीयः, 'हेतुरेव हि केवलः' इति धर्मकीर्त्तिवचनात् । १० जाडयम् । ११ प्रकटयति । १२ साध्यस्य सन्देहो न निवर्गते । १३ साध्यसं-श्यनिवृत्त्यर्थम् । १४ विजिगीयुकथामाश्रित्य । १५ विस्तरः । १६ दृष्टव्यः ।

<sup>ा</sup> द प प्रत्योः 'प्रतिज्ञाहेतुमात्रे' इति पाठः । 2 मुं 'इति' नास्ति । 3 द 'वचन'नास्ति । 4 प मुं'दुर्विदग्धता' पाठः । 5 'नाधिक'इति मु प्रतिपाठः ।

... वीतरागकथायामधिकावयवप्रयोगस्यौचित्यसमर्थनम्

§ ३६. वीतरामकथायां तु प्रतिपाद्मशयानुरोधेन प्रतिज्ञाहेत् द्वाववययो, प्रतिज्ञाहेत्दाहरणानि त्रयः, प्रतिज्ञाहेत्दाहरणोपनयाश्च-व्यारः, प्रतिज्ञाहेत्दाहरणोपनयनिगमनानि वा । पञ्चेति यथायोग 2 प्रयोगमरिपाटी । तदुकं कुमारनन्दिभट्टारकै:—

"प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधतः"—[बादन्याव ः ]इति। तदेवं प्रतिक्रादिरूपात्परोपदेशादुत्पत्रं उपरार्थानुमानम् । तदुकम्—

परोपदेशसापेंचं साधनात्साध्यवेदनम् । श्रोतुर्यज्ञायते सा हि परार्थानुमितिर्मता ॥ [ ] इति । तथा च स्वार्थं परार्थं चेति द्विविधमनुमानं साध्याविनाभाव-निश्चयेकतच्चणाद्धे तोरुत्पद्यते ।

१ प्रतिपाद्याः शिष्यास्तेषामाशयोऽमिप्रायस्तद्षेत्त्या । २ परार्थानुमान्नवाक्यावयक्कचनसमुदायः प्रयोगपरिपाटी । श्रुत्रायम्भावः—वीतरागकन्थायम्भवयप्रयोगस्य न नियमः, तत्र याविद्धः प्रयोगैः प्रतिपाद्यो बोधनीया भवति तावतां प्रयोगानाम्भावात् । दृश्यन्ते खत्नु केचिद् द्वान्यामवयवाभ्यां प्रकृतार्थं प्रातिपद्यन्ते, केचन त्रिभिरवयवैः, श्रुपरे चतुर्भिरवयवैः, श्रुपरे चतुर्भिरवयवैः, श्रुपरे पञ्चभिरवयवैः, श्रुतं उक्तं 'प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोध्यतः' इति । श्रुतं एव च परानुमहमृत्तेः शास्त्रकारैः प्रतिपाद्यावबोधन-दृष्टिभिस्तयैन प्रस्पणात् । व्युत्पनप्रज्ञानां तु न तथाऽनियमः, तेषां कृते तु प्रतिकाहेतुरूपावयवद्वयस्यैवावश्यकत्वादिति नियम एव । ३ ज्ञानम् । ४ साध्यज्ञानम् ।

<sup>...</sup> I द 'वा' नास्ति । 2 म मु 'यथायोग्यं' पाठः ।

#### [ बौदाभिमतत्रैरूपहेतुलद्यस्य निसतः ]

§ ३७. इत्थमन्यशानुपपस्येकलस्यां हेतुरनुमितिप्रयोजकरे इति व्रिथितेऽप्याहेते । मते तदेतद्वितक्यांन्ये उन्यथाऽप्याहुः। तत्र सावत्ताथागताः 'पद्मधमत्वमिदित्रिलयलश्च्याः । तत्र इति वर्णयन्ति । तथा हि—पद्मधमत्वम् , सपद्मे सत्वम् , विप-चाद्वथायृत्तिरिति हेतोस्त्रीणि रूपाणि । तत्र साध्यधमंबिशिष्टो धर्मी पद्मः, यथा धूमध्यजानुमाने पर्वतः, तस्मिम् व्याप्य वर्त्तमानत्वं हेतोः पक्षधमत्वम् । साध्यसजातीयधर्मा धर्मी सपद्मः, यथा तत्रैव महानसः, तस्मिन्सर्वत्रैकदेशे वा वर्त्तमानत्वं हेतोः सपद्मे सत्वम् । साध्यविषद्भभमं धर्मी विपद्मः, यथा तत्रैव हृदः ३, दिश्मात्सर्वस्मा-

१ जनक इत्यर्थः । २ प्रसिद्धे । ३ सौगतादयः । ४ त्रैरूप्यादिकम् १ ५ स्रयमिप्रायो बौद्धानां नान्वधानुपपत्तिनियमनिश्चयैकलक्ष्णं साधनम्,स्रपि तु पक्षभर्मत्वादिरूषत्रययुक्तम् , तेनैवासिद्धत्वादिदोषपरिहारात् । अक्रञ्च

> हेतोस्त्रिष्विष रूपेषु निर्णयस्तेन वर्णितः। स्मिद्धिवपरीतार्थव्यभिचारिविपत्ततः॥

> > ---ममास्वा० १-१६।

'हेतुस्त्रिरूपः । कि पुनस्त्रैरूष्यम् १ पद्मधर्मत्वम् , सपत्ने सत्वम्, विपद्मे 'चासत्विमिति ।' न्यायप्र० पृ० १ । त्रत्र न्यायबिन्दुटी० पृ० ३१,६३ । वाद-न्याय पृ० ६० । तक्त्रसं० पृ० ४०४ इत्यात्रपि दृष्टव्यम् । ६ भूमध्वज्ञो बिह्नः, धूमस्य तज्ज्ञापकत्वात् । ७ धूमध्वज्ञानुमाने । ८ ह्रदादिसर्वविषक्कात् ।

<sup>ा</sup> म मु 'ऋर्ष्ट्रतमते' पाटः। 2 द प 'लक्तग्रालिङ्का' इति पाठः। 3 आ म मु 'महाद्भदः' इति पाठः।

द्वयावृत्तत्वं हेतोर्विपन्नाद्वथावृत्तिः । तानीमानि त्रीणि रूपाणि मिलितानि हेतोर्लन्नणम्। <sup>र</sup>अन्यतमाभावे हेतोराभासत्वं <sup>अ</sup> स्यादिति ।

§ ३८. \*तदसङ्गतम् ; कृत्तिकोदयादेई तोरपक्षधमस्य शकटोदयादिसाध्यगमकत्वदर्शनात् । तथा हि—शकटं मुहूर्त्तान्त उदेध्यति कृत्तिकोदयादिति । अत्र हि—शकटं धर्मी ।, मुहूर्त्तान्तादयः 2
साध्यः, कृत्तिकोदयो हेतुः । न हि कृत्तिकोदयो हेतुः—पक्षीकृते
शकटे वर्त्तते । अतो न पक्षधमः । \*तथाप्यन्थानुपपत्तिबलाच्छकटोदयाख्यं साध्यं गमयत्येव । तस्माद्वीद्धाभिमतं हेतोर्क् क्रणमञ्याप्तम् ।

[ नैयायिकाभिमतपाञ्चरूप्यहेतुलज्ञणस्य निरासः ]

§ ३६, नैयायिकास्तु पाञ्चरूप्यं हेतोर्लज्ञणमाचस्रते। तथा हि-

१ विपन्नावृत्तित्वं विपन्नाद्वयावृत्तिः । २ प्रोक्तरूपत्रयागामेकैकापार्य । ३ तन्नामको हेत्वाभासः स्यादिति भावः । तथा च पन्नधर्मत्वाभावेऽसिद्ध-त्वम् , सपन्नसत्विविरहे विरुद्धत्वम् , विपन्नाद्वयावृत्त्यभावे चानैकान्तिकत्व-मिति । ४ प्रन्थकारः समाधत्ते तदसङ्गतिमिति । ५ पन्नेऽवर्त्तमानस्य । ६ पन्नधर्मत्वाऽभावेऽपि । ७ किञ्च, 'उपरि वृष्टिरभूत् , अधोपूरान्य-धानुपपत्तेः' इत्यादावि पन्नधर्मत्वं नास्ति तथापि गमकत्वं सर्वेरम्युपगम्यते, अन्ययानुपपत्तिसद्भावात् । अतः सैव हेतोः प्रधानं लच्चणमस्तु कि त्रैरुप्यण । द्राप्यानुपपत्तिसद्भावात् । अतः सैव हेतोः प्रधानं लच्चणमस्तु कि त्रैरुप्यण । द्राप्य च , 'बुद्धोऽसर्वज्ञो वक्तृत्वादे रथ्यापुरुषवत्' इत्यत्र पन्नधर्मत्वादिरूपत्रयसद्भावेनातिव्यासम् ।

<sup>।</sup> मु 'शकटः पद्यः' पाठः । २ म मु 'मुहूर्तान्ते उदयः' पाठः ।

पत्तधर्मत्वम्, सपत्ते सत्वम्, विपत्ताद्वयावृत्तिः,श्रवाधितविष्यस्यम्, असत्प्रतिपत्तत्वञ्चेति पञ्चरूपाणि। 'तत्राद्यानि<sup>२</sup> त्रीण्युकलत्त्-णानि । साध्यविपरीतनिश्चायकप्रवत्तप्रमाण्रहितत्वमवाधितविष-यत्वम्। तादृशसमबलप्रमाण्शुन्यत्वमसत्प्रतिपन्नस्वम्। तद्यथा-पर्वतोऽयमग्निमान्, धूमवत्त्वात्, यो यो ।धूमवानसावसावग्नि-मान् , यथा महानसः,यो योऽग्निमान्न भवति स स धूमवान्न भवति, यथा महाह्रदः, तथा चायं धूमवांस्तस्माद्ग्निमानेवेति । उन्रात्र ह्य-ग्निमत्वेन साध्यधर्मेण विशिष्टः पर्वताख्यो धर्मी पन्नः। धूमवत्त्वं हेतुः। <sup>४</sup>तस्य च तावत्पत्तधर्मत्वमस्ति, पत्तीकृते पर्वते वर्तमान-स्वात्। सपन्ने सत्वमप्यस्ति, सपन्ने महानसे वर्त्तमानत्वात् । <sup>५</sup>ननु केषुचित्सपत्तेषु धूमवत्त्वं न वर्त्तते, श्रङ्गारावस्थापन्नाग्निमस्सु प्रदेशेषु धूमाभावात्, इति चेत्; नः, सपत्तैकदेशवृत्ते रिप हेतुत्वात्। सपत्ते सर्वत्रैकदेशे वा वृत्तिईतोः सपत्ते सत्विमत्युक्तत्वात् । विपत्ता-द्वः यावृत्तिरप्यरित, धूमवत्त्वस्य सर्वमहाह्नदादिविपन् 2व्यावृत्तेः। <sup>६</sup>श्चबाधितविषयत्वमप्यस्ति,धूमवत्त्वस्य हेतोर्यो विषयोऽग्निम<del>त्त्वा</del>ख्यं साध्यं तस्य प्रत्यज्ञादि<sup>७</sup>प्रमाणावाधितत्वात् । <sup>८</sup>श्चसत्प्रतिपत्तत्वम-

१ तेषु । २ पत्त्वधर्मत्वादीनि । ३ वह्नचनुमाने । ४ धूमवत्त्वस्य । ५ यौगं प्रति परः शङ्कते नन्विति । ६ धूमवत्त्वे पत्त्वधर्मत्वादित्रयं समर्थ्या-बाधितविषयत्वमसत्प्रतिपत्त्त्वञ्चापि शेषरूपद्वयं समर्थयति प्रकरणकारो-ऽवाधितेत्यादिना । ७ आदिपदादनुमानागमादिग्रहणम् । ८ न विद्यते

<sup>।</sup> म मु प्रतिषु 'स स' इति पाठः। 2 श्रा म मु 'विपत्ताहवा' इति पाठः।

प्यस्ति, अग्निरहितत्वसाधकसमवलप्रमाणासम्भवात् । <sup>1</sup>तथा 'च पाखक्रात्या सम्पत्तिरेव धूमवत्त्वस्य 2स्वसाध्यसाधकत्वे विबन्ध-'नम्। एवमेव सर्वेषामपि असद्धे तूनां रूपपञ्चकसम्पत्तिरुहनीया ।

§ ४०. "तद्ग्यतमिवरहादेव खलु पद्ध हेत्वाभासा श्रसिद्ध-विरुद्धनैकान्तिककालात्ययापदिष्टभकरणसमाख्याः सम्पन्नाः। तथा हि— "अनिश्चितपस्यत्तिरसिद्धः, यथा— "अनित्यः शब्दश्चात्तुष- त्यात्"। अत्र हि चात्तुषत्वं हेतुः पत्तीकृते शब्दे न वर्त्तते, श्रावण- त्याच्छब्दस्य। तथा च पत्तधमीवरहादसिद्धत्वं चात्तुषत्वस्य। साध्यविपरीतव्याप्तो विरुद्धः, यथा— "नित्यः शब्दः कृतकत्वात्" इति। कृतकत्वं हेतुः साध्यभूतनित्यस्वविपरीतेनानित्यत्वेन "व्याप्तः अपत्ते4 गगनादाविक्यमानो विरुद्धः। " "सव्यभिचारो- ऽनैकान्तिकः, यथा— "अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्" इति। प्रमेयत्वं

प्रतिपद्धः सोऽसत्प्रतिपद्धस्तस्य भावस्तत्वं प्रतिद्वनिद्वहेतुरहितत्विमत्यर्थः । न धत्र 'पर्वतो नाग्निमान् श्रमुकत्वात्' इत्येवंभूतमग्निरहितत्वसाधकं किञ्चि-त्समबलप्रमाणं वर्त्तते । ततोऽसत्प्रतिपद्धत्वं धूमवत्त्वस्य ।

१ उक्तमेवोपसंहरति तथा चेति । २ स्वपदेन धूमवन्तं तस्य साध्यं विह्नस्तत्प्रसाधने । ३ कृतकत्वादीनाम् । ४ विचारणीया । ५ पद्मध्मंत्वादीनामेकैकापायात् । ६ तानेवोपदर्शयति । ७ न निश्चिता पद्मे वृत्तिर्यस्य सोऽसिद्धः । ५ 'साध्याद्विपरीतं यत् साध्यं तेन सह व्याप्तो वर्त्तमानो हेतुः स विद्वद्धो हेत्वाभासः । ६ नियमेन वर्त्तमानः । १० साध्यासत्वे हेतुसन्तं व्यभिचारस्तेन सहितः सव्यभिचारः । साध्याभावद्व तिहेतुव्यभिचारीत्यर्थः ।

<sup>ा</sup> द 'पञ्चरूप' पाठः । 2 स्ना प म मु 'स्व' नास्ति । 3 मु 'व्याप्तत्वात्' पाठः । 4 मु 'सपद्मे च' पाठः । 5 मु 'वविद्यमानत्वात्' पाठः ।

हि हेतु: 1 साध्यभूतमनित्यत्वं व्यभिचरति, गगनादी विपन्ते । निन्त्यत्वेनापि सह वृत्तेः । ततो विपक्षाद्धधाष्ट्रस्यभावादनैकान्तिकः 2 । विषक्षाद्धधाष्ट्रस्यभावादनैकान्तिकः 2 । विषक्षाद्धधाष्ट्रस्यभावादनैकान्तिकः 2 । विषक्षाद्धधाष्ट्रस्यभावादनैकान्तिकः 2 । विषक्षियः विषक्षियः विषक्षियः । विषक्षियः । विषक्षियं हेतुः स्वविषये उनुष्णत्वे उच्णत्वभाहकेण प्रत्यत्वेण वाधिते प्रवर्त्तमानो ऽवाधितिवषयत्वाभावात्कालात्ययापदिष्टः । प्रतिसाधनप्रतिकद्धो 3 हेतुः विषकरणसमः, विषक्षान्तिकः शब्दो नित्यधर्मरहितत्वात् इति । अत्र

१ अनित्यत्वाभाववति । २ प्रत्यचादिना बाधितो विषयः साध्यं यस्य हेतोः स कालात्ययापिदृष्टो नाम बाधितिचिषयः । ३ एतन्नामकश्चतुर्थो हेत्वाभासः। तथा चोक्तम्—'प्रत्यचागमविरुद्धः कालात्ययापिदृष्टः । अवाधिनतपरपच्पिरम्हो हेतुप्रयोगकालः तमतीत्यासाञ्चपिदृष्ट हति । अनुष्णोऽिनः कृतकर्त्वात् घटवदिति प्रत्यच्विरुद्धः । ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवद्दव्यत्वात् चीरवत् इत्यागमविरुद्धः।'—न्यायकिलि० पृ० १५ । ४ कालात्ययापिदृष्टमु-दाहरति यथेति । ५ विरोधिसाधनं प्रतिसाधनम् , तेन साध्यप्रत्यायनं प्रति रद्धोऽसमर्थीकृतो यो हेतुः स प्रकरणसमो नाम पञ्चमो हेत्वाभासः। ६ जयन्तभट्टस्तु प्रकरणसमीमत्यं लच्चयति—'विशेषाग्रह्णात्प्रकरणे पच्चे संशयो भवति—नित्यः शब्दोऽनित्यः शब्दो वेति । तदेव विशेषाग्रहणं भ्रात्या हेतुत्वेन प्रयोज्यमानं प्रकरणसमो हेत्वाभासो भवति । स्रानित्यः शब्दो नित्यधर्मानुपलब्धेः घटवदिति, नित्यः शब्दोऽनित्यधर्मानुपलब्धेराका-शवदिति । न चानयोरन्यतरद्धि साधनं बलीयः यदितरस्य बाधकमुच्येत ।'—न्यायकिल० पृ० १५ । ७ असत्यतिपच्चापरनामप्रकरस्यसमुदाहरस्य-द्वारा दर्शयति यथेति ।

इ द आ प्रत्योः 'हेतुः' नास्ति । 2 द 'कम्' । 3 द 'विरुद्धो' पाठः ।

हि नित्यधमेरहितत्वाविति हेतुः प्रतिसाधनेन प्रतिरुद्धः । कि तत्प्रतिसाधनम् १ इति चेत्ः नित्यः शब्दोऽनित्यधमेरहि-तत्यादिति नित्यत्वसाधनम् । तथा चासत्प्रतिपन्नत्वाभावात्प्रकरण-समस्यं नित्यधमेरहित्वादिति हेतोः। तस्मात्पाञ्चरूप्यं हेतोर्लन्नण-मन्यतमाभावे हेत्वाभासत्वप्रसङ्गादिति सृक्तम् । 'हेतुलन्नण्रहिता हेतुवद्वभासमानाः खलु हेत्वाभासाः" । पञ्चरूपान्यतमशून्यत्वा-देतुलक्षण्रहितत्वम् , कतिपयरूपसम्पत्तेर्हेतुवद्वभासामानत्वम्' [ ] इति वचनात्।

§ ४१.<sup>२</sup>तदेतद्पि नैयायिकाभिमतमनुपपन्नम् ; कृत्तिकोदयस्य पत्त-धर्मरहितस्यापि शकटोदयं प्रति हेतुत्वदर्शनात्पाञ्चरूप्यस्याव्याप्तेः ।

§ ४२. ³किञ्च, केवलान्वयिकेवलव्यतिरेकिसोहँ त्वोः पाञ्च-रूप्याभावेऽपि गमकत्वं तैरेवाङ्गीक्रियते । तथा हि—ते मन्यन्ते \*त्रिविधो हेतुः—अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी

१ श्रिहेतवो हेतुवद्वभासमानाः हेत्वाभासाः'—स्यायकत्ति० १०१४।
५ त्रैरूप्यवत्याञ्चरूप्यमपि । ६ नैयायिकमतानुसारेखेव पुनरव्याप्ति
दर्शयति किञ्चेति। ७ 'श्रन्वयी, व्यतिरेकी, श्रन्वयव्यतिरेकी चेति। तत्रान्वयव्यतिरेकी विविद्यतत्वजातीयोपपत्तौ विपद्यावृत्तिः, यथा—श्रनित्यः शब्दः
सामान्यविशेषवत्त्वे सत्यस्मादिबाह्मकरस्प्रप्रत्यद्यत्वाद् घटवदिति । श्रन्वयी
विविद्यत्वज्जातीयवृत्तित्वे सति विपद्यहोनो, यथा सर्वानित्यत्ववादिनामनित्यः
शब्दः कृतकत्वादिति । श्रस्य हि विपद्यो नास्ति। व्यतिरेकी विविद्यत्व्यापकत्वे
सति सपद्याभावे सति विपद्यावृत्तिः, यथा नेदं जीवच्छरीरं निरात्मकमप्रासादिमत्वप्रसङ्गादिति'—न्यायवा० १० ४६ ।

I द 'विरुद्धः' पाठः।

चेति । तत्र पद्धरूपोपन्नोऽन्वयव्यतिरेकी । यथा—'शब्दोऽनित्यो भवितुमहित कृतकत्वात् , यद्यत्कृतकं तत्तद्दिनत्यं यथा घटः, यद्य-द्दिनत्यं न भवित तत्तत्कृतकं न भवित । यथाऽऽकाशम् , तथा चायं कृतकः, तस्मादिनत्य एवेति'। अत्र शब्दं ैपचीकृत्यानित्यत्वं साध्यते । तत्र कृतकत्वं हेतुस्तस्य पचीकृतशब्दधर्मत्वात्पचधर्मत्व-मस्ति । सपचे घटादी वर्त्तमानत्वाद्विपचे गगनादाववर्त्तमानत्वाद-न्वयव्यतिरेकित्वम् ।

§ ४३. पत्तसपक्षवृत्तिर्विपत्तरितः केवलान्वयी। यथा—'श्रद-ष्टादयः कस्यचित्प्रत्यत्ता श्रनुमेयत्वात्, यद्यदनुमेयं तत्तत्कस्य-चित्प्रत्यत्तम्, यथाऽग्न्यादि' इति। श्रत्रादृष्टादयः पत्तः, कस्यचित्प्र-त्यत्त्तत्वं साध्यम्, श्रनुमेयत्वं हेतुः, श्रग्न्याद्यन्वयदृष्टान्तः। श्रनुमे-यत्वं हेतुः पत्तीकृतेऽदृष्टादौ वर्त्तते, सपत्तभूतेऽग्न्यादौ वर्त्तते। ततः पत्त्वधर्मत्वं सपत्ते सत्वं चास्ति। विपत्तः पुनरत्र नास्त्येव,सर्व-स्यापि पत्त्व2सपत्तान्तर्भावात्त्तस्याद्विपत्ताद्वश्वावृत्तिर्नात्त्येव। व्या-वृत्तेरविधसापेत्तत्वात्, श्रविधभूतस्य च विपत्तस्याभावात्। शेष-मन्वयव्यतिरेकिवद्दृष्टव्यम्।

१ धर्मियां कृत्वा । २ व्यावृत्तिहां विधमपेत्त्य भवति, श्रविधश्च विपद्धः स चात्र नास्त्येष, ततोऽविधभूतिवपद्धाभावात्र विपद्धव्यावृत्तिः केवलान्वयिनि हेताविति भावः ।

 <sup>ा</sup> द आ 'यत्कृतकं तदिनत्यं यथा घटः यदिनत्यं न भवित तत्कृतकं
 न भवित 'इति पाठः। 2 द 'पद्मान्तर्भावा-' पाठः।

§ ४४. पत्तवृत्तिर्विपत्तव्यावृत्तः सपत्तरहितो हेतुः केवलव्यति-रेकी। यथा—'जीवच्छरीरं सात्मकं भिवतुमहिति प्राणादिमस्वात्, यद्यत्सात्मकं न भवति तत्तत्त्राणादिमन्न भवति यथा लोष्ठम्' इति। अत्र जीवच्छरीरं पत्तः, सात्मकत्वं साध्यम्, प्राणादिमस्वं हेतुः, लोष्ठादिव्यतिरेकदृष्टान्तः। प्राणादिमस्वं हेतुः पत्तीकृते जीवच्छरीरे वर्सते। विपत्तात्र लोष्ठादेव्यावर्त्तते। सपत्तः पुनरत्र नास्त्येव, सर्वस्यापि । पत्तविपत्तान्तर्भावादिति। शेषं पूर्ववत्।

४४. एवमेतेषां त्रयाणां हेतूनां मध्येऽन्वयव्यतिरेकिण एव पाद्धरूप्यम्, केवलान्वयिनो विषक्तव्या2वृत्तेरभावात्, केवलव्यति-रेकिणः सपन्ते3 सत्वाभावाच नैयायिकमतानुसारेणैव पाद्ध-रूप्यव्यभिचारः । श्रन्यथानुपपत्तेस्तु सर्वहेतुव्यामत्वाद्धेतुलन्न-णत्वमुचितम्, <sup>२</sup>तदभावे हेतोः स्वसाध्यगमकत्वाघटनात्।

§ ४६. यदुक्तम्-'श्रसिद्धादिदोषपञ्चकितवारणाय पञ्चरूपाणि'

[ ] इति, तन्नः श्रन्यथानुपपत्तिमन्त्रेन निश्चितत्वस्यैवास्मदिभमतलन्नणस्य ³तिनवारकत्वसिद्धेः। ४तथा हि—साध्यान्यथानुपपत्तिमत्वे सति निश्चयपथप्राप्तत्वं खलु हेतोर्लन्नणम्,

१ स्रत्र व्यभिचारपदेनाव्याप्तिदोषो विविद्यतः । २ स्रन्यथानुपपत्तेर-भावे । ३ स्रिसिद्धादिदोषव्यवच्छेदकत्वप्रसिद्धेः । ४ ननु कथमेकेनान्यथा-नुपपत्तिलत्त्र्णेनासिद्धादिपञ्चहेत्वाभासानां निराकरणम् १ इत्यत स्राह् तथा होति ।

I द 'पद्मान्तर्भा-'। 2 श्रा प म मु 'विपद्मव्यावृत्त्यभावात्'। 3 मु 'सपद्मसत्वाभावात्'।

"साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः" [ परीज्ञा॰ ३-१५ ] इति धचनात्। न वैतद्दसिद्धस्यास्ति। शब्दानित्यत्वसाघनावाभिप्रेत-स्य वज्ञाज्ञप्त्वादेः स्वरूपस्यैवाभावे कुतोऽन्यथानुपपत्तिमस्वेन निश्चयपथप्राप्तिः १ ततः साध्यान्यथानुपपत्तिमस्वेन निश्चयपथप्राप्त्यभावादेवास्य हेत्वाभासत्वं न तु पत्तधर्मत्वाभावात्, अश्चपत्तधर्मस्यापि कृत्तिकोदयादेर्यथोक्त लक्षणसम्पत्तेरेव सद्धेतुत्वप्रतिपादनात्। विरुद्धादेस्तदभावः स्पष्ट एव। न हि विरुद्धस्य व्यभिचारिणो बाधितविषयस्य सत्प्रतिपत्तस्य वा। ऽन्यथानुपपत्तिमत्वेन निश्चयपथ-प्राप्तिरस्ति। तस्माद्यस्यान्यथानुपपत्तिमस्वे सति योग्यदेशनिश्चय-पथप्राप्तिरस्तीति स एव सद्धेतुरपरस्तदाभास इति स्थितम्।

§ ४७. किन्न , 'गर्भस्थो मैत्रीतनयः। श्यामो भिवतुमहिति,
मैत्रीतनयस्थात् , सम्प्रतिपन्नमैत्रीतनयवत्' इत्यत्रापि त्रैरूप्य-

१ साध्यान्यथानुपर्णत्तमस्वे सित निश्चयपथप्राप्तत्वम् । २ 'शब्दो-ऽनित्यश्चात्तुपत्वात्' इत्यत्र शब्देऽनित्यत्वसाधनाय प्रयुक्तस्य चात्तुपत्वहेतोः स्वरूपत्वमेव नास्ति । यतो हि शब्दस्य श्रोत्रग्राह्यत्वं न तु चात्तुपत्वम् । श्रतो न चत्तुपत्वादेरन्यथानुपपन्नत्वम् । तदभावादेव चास्यासिद्धत्वमिति श्रेयम् । ३ पत्तधर्मरहितस्य । ४ साध्यान्यथानुपपत्तिमस्वे सित निश्चयपथप्राप्तत्व-लत्त्त्यस्यपाज्यस्ययानुपपत्तिमस्वे सित निश्चयपथप्राप्तत्वा-मावः । ६ त्रेरूप्यपाज्यक्रप्ययोरतिव्याप्तिप्रदर्शनार्थमाह किञ्चेत्यादि ।

<sup>1</sup> द् प्रतौ 'वा' स्थाने 'च' पाटः । 1 आ द् प्रत्योः सर्वत्र 'मैत्र' स्थाने 'मैत्री' शब्दः प्रयुक्तः । जैनतर्कभाषायां (१० १८) स्त्रीलिङ्गवाचको 'मित्रा' शब्दः प्रयुक्तः ।

पाञ्चरूप्ययोबींद्वयौगाभिमतयोरितव्याप्तरत्तच्यात्त्वम् । तथा हि—परिदृश्यमानेषु पञ्चसु मैत्रीपुत्रेषु श्यामतामुपलभ्य वतृभँगतमिपा विवादापन्नं पच्चीकृत्य श्यामत्वसाधनाय प्रयुक्तो मैत्रीतनयत्वाख्यो हेतुराभास इति तावत्प्रसिद्धम्, अश्यामत्वस्थापि तत्र सम्भाविन्तत्वात्। तत्सम्भावना च श्यामत्वं प्रति मैत्रीतनयत्वस्थान्यथानुपप्तयभावात्। इतद्भावश्च सहक्रमभावनियमाभावात्।

§ ४८. यस्य हि2 धर्मस्य येन धर्मेण सहभावनियमः स तं गमयित । यथा शिशपात्वस्य वृत्तत्वेन सहभावनियमोऽस्तीति शिशपात्वं हेतुर्वृत्तत्वं गमयित । यस्य च3 क्रमभावनियमः स तं गमयित । यथा धूमस्याग्न्यनन्तरभावनियमोऽस्तीति धूमोऽग्नि गमयित । ७न हि मैत्रीतनयत्वस्य हेतुत्वाभिमतस्य श्यामत्वेन साध्यत्वाभिमतेन सहभावः क्रमभावो वा 4नियमोऽस्ति, येन मैत्रीतनयत्वं हेतुः श्यामत्वं साध्यं गमयेत् ।

१ लच्चणाभासत्वम्। २ मैत्रीगर्भस्थम्। ३ श्रसद्धेतुः। ४ गर्भस्थे मैत्रीतनये। ५ न हि श्यामत्वेन सह मैत्रीतनयत्वस्यान्यथानुपपत्तिरस्ति गौरत्वेनापि तस्य इत्तिसम्भवात्। ६ श्रन्यथानुपपत्त्यभावः, श्रन्थथानुपपत्तिरविनाभावः स च द्विविधः—सहभाविनयमः क्रमभाविनयमश्च। तदेतद्द्विविधस्याप्यत्राभावादिति भावः। ७ ननु मैत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वेन सहभावः क्रमभावो वा नियमोऽस्तु तथा च मैत्रीतनयत्वं श्यामत्वं गमयेदेव इत्याशङ्कायामाह नहीत्यादि।

I द प ऋषा 'तद्भार्यागर्भगतमिप' पाठः । 2 द 'हि' नास्ति । 3 ऋषा म 'यस्य यत्क्रमभावनियमः' मु 'यस्य येन क्रमः ''। 4 द ऋषा प म प्रतिषु 'नियतो' पाठः ।

१४६. यद्यपि सम्प्रतिपन्नमैत्रीपुत्रेषु श्यामत्वमैत्रीतनयत्वयोः सहभावोऽस्ति तथापि नासौ नियतः । मैत्रीतनयस्वमस्तु श्यामत्वं माऽस्तु इत्येवंरूपे विपत्ते वाधकाभावात् । विपत्ते वाधकप्रमाण्य-लात्वलु हेतुसाध्ययोर्व्याप्तिनिश्चयः । व्याप्तिनिश्चयतः सहभावः क्रमभावो वा। "सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः" [परीज्ञा० ३-१६] इति वचनात्। विवादाध्यासितो वृक्षो भवितुमहिति शिंशपात्वात्। या या शिंशपा स स वृद्धः, यथा सम्प्रतिपन्न इति । स्रत्र हि हेतुरस्तु साध्यं मा भूदित्येतस्मिन् विपत्ते सामान्यविशेषभावभङ्गप्रसङ्गो वाधकः । वृद्धत्वं हि सामान्यं शिंशपात्वं तद्विशेषः । न हि विशेषः सामान्याभावे सम्भवति । न चैवं मैत्रीतनयत्वमस्तु श्यामत्वं माऽस्तु इत्युक्ते किव्चिद्धाधकमस्ति । तस्मान्मैत्रीतनयत्व हेत्वाभास एव । तस्य तावत्पन्धर्भत्वमस्ति । तस्मान्मैत्रीतनयत्वं हेत्वाभास एव । तस्य तावत्पन्धर्भत्वमस्ति । तस्मान्मैत्रीतनयत्वं हेत्वाभास एव ।

१ नियमेन वर्त्तमानः । २ व्यभिचारशङ्कायाम । ३ तनिवर्त्तकानुकृतः तर्काभावात् । स्रत्रायम्भावः 'हेतुरस्तु साध्यं माऽस्तु 'इत्येवं व्यभिचारशङ्कायां सत्यां यदि तन्निवर्त्तकं 'यदि साध्यं न स्यात्ति हेतुरपि न स्यात् वह्वयभावे धूमाभाववत्' इत्येवंभूतं विपत्त्वाधकं प्रमाणमस्ति तदाऽसौ हेतुः सद्धे तुर्भ- यति, विपत्त्वाधकप्रमाणाभावे च न सद्धे तुः, तथा च 'मैत्रीतनयत्वमस्तु श्यामत्यं माऽस्तु' इत्यत्र श्यामत्वाभावे मैत्रीतन्यत्वस्य सत्वापादने न खत्तु 'यदि श्यामत्वं न स्यात्ति मैत्रीतनयत्वस्य सत्वेऽपि श्यामत्वस्य सन्दिरधत्वादिति । ४ पूर्वोक्तमेव स्पष्टयति विवादाध्यासितेत्यादिना ।

<sup>1</sup> ह 'नियमः'। 2 ह 'तत्र तावत्प' पाठः।

चेषु सम्प्रतिपञ्चपुत्रेषु तस्य विद्यमानस्वात्सप्ते सत्वमप्यस्ति । विपत्तेभ्यः पुन रश्यामेभ्यश्चेत्रपुत्रेभ्यो ब्यावर्त्तमानस्वाद्विपचाद्वया- वृत्तिरस्ति । विषयवाधाभावाद्वाधितविषयत्वमस्ति । न हि गर्भ- स्थस्य श्यामत्वं केनचिद्वाध्यते । श्रसस्प्रतिपचत्वमप्यस्ति, प्रतिकृत- समबलप्रमाणाभाषात् । इति पाद्धकृत्यसम्पत्तिः । श्रेकृप्यं तु असह- स्थरातन्यायेन2 सुत्तरां सिद्धमेव ।

[ श्रन्यथानुपपन्नत्वमेव हेतोर्लक्णमित्युपपादनम् ]

ई ४०, ननु च न पाञ्चरूप्यमात्रं हेतोलेच्यम्, किं तर्हि १ ४ श्रम्यथानुपप्तयुप्तचितमेव ३ लच्चणमिति चेत्; तर्हि सैवैका 4 तत्त्वच्चामस्तु तद्भाषे पाञ्चरूप्यसम्पत्तावि मैत्रीतनयःवादी न हेतुत्वम्। तत्सद्भाषे पाञ्चरूप्याभावेऽपि इत्तिकोद्यादी हेतुत्व-मिति। तदुक्तम्—

बन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेगा किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेगा किम्°॥

] इति बौद्धान प्रति।

१ गौरेभ्यः । २ विषयः साध्यम् , तचात्रं रयामत्वरूपं तस्य प्रत्यद्धाः दिना बाधाभाषात् । ३ यथा सहस्त्रे शतमायात्येव तथा मैत्रतनयत्वे पाञ्चरूपप्रदर्शितं त्रैरूप्यं प्रदर्शितमेवेति बोध्यम् । ४ श्रान्यथानुपपत्तिविध्यमेष पाञ्चरूप्यं हेतोर्लच्च्यामित्यर्थः । ५ श्रान्यथानुपपत्तिर्थना-यानरपेद्धा । ६ कारणमाह तस्भाषे हति, तथा च हेतोः स्वसाध्यगमकत्वे श्रान्यथानुषप्तत्वमेव प्रयोजकं न त्रैरूप्यं न च पाञ्चरूप्यमिति ध्येयम् । ७ कारिकेयं

म मु 'सम्प्रतिपन्नेषु'। २ आ मु 'सहस्त्रे शतन्यायेन'। 3 मु 'श्रन्य-थानुपपस्युपलस्यामिति' पाठः। 4 प 'सैवैकान्ताल्लस्यामस्यु' पाठः। मु 'सैवैकान्तलस्यामस्यु' इति पाठः।

はないのかではないからないのできます。 日本の大学をおりません 日本の大学のできない はない アイカイス こうらか ガン

### श्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पद्धभिः। नाम्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चभिः॥

[प्रमाणपरी० पृण ७२] इति ।

[ हेतुं विधियतिषेधरूपाम्यां द्विधा विभन्य तयोरवान्तरभैदानां कथनम् ]

§ ४२. 'सोऽयमन्यथानुपपत्तिनिश्चयैकलक्षणो हेतुः सक्षेपतो द्विविधः—'विधिरूपः, प्रतिषेधरूपश्चिति । विधिरूपःऽपि द्विविधः—विधिसाधकः, प्रतिषेधसाधकश्चेति । तत्राद्यो उनेकधा । तद्यथा—कश्चित्कार्यरूपः, यथा—'पर्वतोऽयमग्निमान् धूमवत्त्वाग्यथानुप-पत्तेः' इत्यत्र धूमः । धूमो ह्यग्नेः कार्यभूतस्तद्भावे ऽनुपष्टमान्नो "ऽग्नि गमयति । कश्चित्कारण्यूपः, यथा—'वृष्टिभैविष्यति

तत्त्वसंप्रहकृता पात्रस्वामिकर् का निर्दिष्टा । सिद्धिविनिश्चयटीकाकृता दु भगवत्तीमन्धरस्वामिनः प्रदर्शिता । न्यायविनिश्चयविवरणे स्त्राराधनाकथा-कोशे च भगवत्तीमन्धरस्वामिसकाशादानीय पद्मावतीदेक्या पात्रस्वामिने समर्पितेति समुह्लिखितम् । समुद्धृता च निम्नप्रन्येषु—

तत्त्वसं १ पृ० ४०६, न्यायिति । का १३३ सिद्धिविन । टी १ पृ० ३०० A, धवलाप १ ८५२ A ( दे १ प १ १८५३ )। तत्त्वार्थश्लो १ पृ० २०३, २०५। प्रमाण्य १ १०५०, जैनतर्कवात्तिक पृ० १३५, स्त्रकृताङ्गटी १ १२५, प्रमाण्मी १ पृ० ४०, सन्मतिष्ठी १ पृ० ५६०, स्या १ रत्ना १ पृ० ५२१। इत्थं चेयं कारिका जैनपरम्परायां सर्वत्र प्रतिष्ठिता।

१ हेतुनच्चर्णं विस्तरतः प्रदश्योधना तत्प्रकारनिरूपणार्थमाइ सोऽय-मिति । २ सद्भावात्मकः । ३ विधिसाधकः । ४ त्र्यग्यभावे । ५ त्रमुपपनः।

मुद्रितप्रतिषु 'यौगान्' इति पाठः ।

े विशिष्टमेघान्यथानुपपत्तेः' इत्यत्र मेघिवशेषः । मेघिवशेषो हि वर्षस्य करणं स्वकार्यभूतं वर्षे गमयति ।

§ ४३ ैननु कार्यं कारणानुमापकमस्तु, कारणाभावे कार्यस्या∙ जुपपत्तेः। कारणं तु कार्याभावेऽपि सम्भवति, यथा—धूमाभावेऽपि

१ यथा चोक्तम्-

'गम्भीरगर्जितारम्भनिर्भिन्नगिरिगह्नराः।

त्त्रङ्गत्तिहरूततासङ्गपिशङ्गोत्तुङ्गविष्रहाः ॥'-म्यायम० १० १२६।

. 'रोलम्बगवलव्यालतमालमलिनत्विषः (तमसन्निभाः)।

वृष्टिं व्यभिचरन्तीह नैवंप्रायाः पयोमुचः ॥'—षड्दर्श० २०। इंहशाः खलु विशिष्टमेघा वृष्टि गमयन्त्येवेति भावः ।

२ सौगतः शक्कते नन्विति, तेषामयमाश्ययः—नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति भवन्तीति नियमः, ऋतश्च कारणं न कार्यस्य गमकं व्यभिचारात् , कार्ये तु कारणसत्वे एव भवित तदभावे च न भवित, ऋतस्तनु गमकिमिष्टम् ; तन्न युक्तम् ; 'यथैव हि किञ्चित् कारणम् हिश्य किञ्चित्कार्यम् , तथैव किञ्चित्कार्यम् हिश्य किञ्चित् कारणम् । यद्वदेवाजनकं प्रति न कार्यत्वम् , तद्वश्चेवाजन्यं प्रति न कारणत्वमिति नानयोः कश्चिद्विशेषः । ऋषि च, रसादेकः सामग्यनुमानेन रूपानुमानमिञ्छता न्यायवादिनेष्टमेव कारणस्य हेतुत्वम् । यदाह—

एकसामग्यधीनस्य रूपादे रसतो गतिः। हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत् ॥ (प्रमाणवा०१-१०)।

न च वयमि यस्य कस्यचित् कारणस्य हेतुत्वं ब्रूमः । श्रपि तु यस्य न मन्त्रादिना शिक्तिप्रतिबन्धो न वा कारणान्तरवैकल्यम् ।' —प्रमाणमी० सम्भवन् विह्नः सुप्रतीतः । श्रत एव विह्नने धूमं गमयतीति चेत्; तशः उम्मीलितशक्तिकस्ये कारणस्य कार्यांच्यभिचारित्वेन कार्यं प्रति हेतुत्वाविरोधात्।

§ ४४. कश्चिद्विशेषरूपः , यथा—वृत्तोऽयं शिंशपात्वान्यथानु-पपत्तेरित्यत्र [शिंशपा]। शिंशपा हि वृत्त्विशेषः सामान्यभूतं वृत्तं गमयति। न हि वृत्त्ताभावे वृत्त्विशेषो घटत इति। कश्चित्पूर्वचरः, यथा—उदेष्यति शकटं कृत्तिकोदयान्यथानुपपत्तेरित्यत्र कृत्तिकोन् दयः । कृत्तिकोदयानन्तरं मृहूर्त्तान्ते नियमेन शकटोदयो जायत इति कृत्तिकोदयः पूर्वचरो हेतुः शकटोदयं गमयति। कश्चिद्तत्तर-चरः, यथा—उद्गाद्धरणिः प्राक्, कृत्तिकोदयादित्यत्र कृत्तिकोदयः। कृत्तिकोदयो हि भरण्युद्योत्तर चरम्तं गमयति। कश्चित्सह्चरः। यथा—मातुलिङ्गं रूपवद्भवितुमर्हति रसवस्वान्यथानुपपत्तेरित्यत्र रसः। रसो हि नियमेन रूपसह्चरितस्तद्भावेऽनुपप्रधमान-स्तद्गमयति।

१-२-१२। 'रसादेकसामग्यनुमानेन रूपानुमानमिच्छद्भिरिष्टमेच किञ्चि-त्कारणं हेतुर्यत्र सामर्थ्याप्रतिबन्धकारणान्तरावैकल्ये।' —परीच्रामु० ३-६०। किञ्च, अस्त्यत्र छात्रा छत्रादित्यादौ छत्रादेविशिष्टकारणस्य छायादिकार्यानुमापकत्वेन हेतुत्वमवश्यं स्वीकार्यमस्ति। ततो न कारणहेतो-रपह्नवः कर्तुं शक्य इति भावः।

१ प्रकटितसामर्थ्यस्य । २ विशेषी ब्याप्यः।

I द 'कृत्तिकोदयः' नास्ति।

\$ ४४. एतेपूदाहर ऐषु भावसपानेवाग्न्यादीन् साधयन्तो धूमा-द्यो हेतवो भावसपा एवेति विधिसाधकविधिरूषाः । एता एवा-विरुद्धोपलब्धय इत्युच्यन्ते। एवं विधिरूपस्य हेतोविधिसाधकाख्य श्राचो भेद उदाहतः।

ई ४६- द्वितीयस्तु निषेधसाधकाख्यः, विरुद्धोफ्लव्धिरिति तस्यैव नामान्तरम्। स यथा—नास्य मिण्यात्वम्, आस्तिक्यान्य-थानुपपत्तेरित्यत्रास्तिक्यम्। आस्तिक्यं हि सर्वेङ्गवीतरागप्रणीतजी-वादितत्त्वार्थरु चिलक्षणम्। तन्मिण्यात्ववतो न सम्भवतीति मि-ण्यात्वामावं साध्यति। यथा वा, नास्ति वस्तुनि सर्वयेकान्तः, अनेकान्तात्मकत्वान्यथानुपपत्तेरित्यत्रानेकान्तात्मकत्वम् २। अनेका-नतात्मकत्वं हि वस्तु-यबाधितप्रतीतिविषयत्वेन प्रतिभासमानं सोगतादिपरिकल्पितसर्वयेकान्ताभावं साध्यत्येव।

\$ ४७. ³नतु किमिद्दमनेकान्तात्मकत्वं यद्वलाहस्तुनि सर्वथैन कान्ताभावः साध्यते १ इति चेतः उच्यतेः सर्वस्मिन्नपि जीवादिवन् स्तुनि भावाभावरूपत्वमेकानेकरूपत्वं नित्यानित्यरूपत्वमित्येवमान् दिकमनेकान्तात्मकत्वम् । एवं विधिरूपो ४ हेतुर्दर्शितः ।

१ साध्यं साधनं चोभयमपि सन्द्रावात्मकम्। ग्रतं एवोल्लिखिता हैतवो विधिसाधकविधिरूपा इति कथ्यन्ते । २ ग्रविरुद्धे न साध्येन सहोपलभ्यन्त इत्यविरुद्धोपलब्धयः । ३ एकान्तवादी शङ्कते न न्चिति । ४ हेतोर्मूलभेदयो-विधिप्रतिषेधरूपयोविधरूपः प्रथमभेदः । ५ व्याख्यातः ।

<sup>1</sup> द्प 'श्रत'। 'ते' पाठान्तरम्। 2 द् 'हेतुः' इत्यधिको पाठः।

§ ४=. प्रतिषेधरूपोऽपि। हेतुर्द्विविधः — विधिसाधकः, प्रति-षेधसाधकश्चेति । तत्राचो वथा, अस्यत्र प्राणिनि सम्यक्त्वं विप-रीताभिनिवेशाभाषात्। अत्र विपरीताभिनिवेशाभावः प्रतिषेधरूपः सम्यक्त्वसद्भावं साध्यतीति प्रतिषेधरूपो विधिसाधको हेतुः।

\$ १६. °द्वितीयो यथा, नास्त्यत्र धूमोऽम्यनुपलव्धेरित्य-त्राग्न्यभावः प्रतिषेधरूपो धूमाभावं प्रतिषेधरूपमेव साध्यतीति प्रतिषेधरूपः प्रतिषेधसाधको हेतुः। तदेवं विधिप्रतिषेधरूपतया द्विविधस्य हेतोः "कतिचिष्ट्वान्तरभेदा उदाहृताः"। विस्तरतस्तु परीचामुख्यतः प्रतिपत्तव्याः । इत्थमुक्तलच्या " एव ३ हेत्वः साध्यं गमयन्ति । "नान्ये, हेत्वाभासत्वात्।

हित्वाभासानां चातुर्विध्यमुक्तवा तेषां निरूपण्म् ]

§ ६०. <sup>१९</sup>के ते हेत्वाभासाः १ इति चेत्; उच्यते; हेतुलक्स्या-

१ हेतीद्वितीयभेदं प्रदर्शयित प्रतिषेधेति । २ विधि सद्भावं साधय-तीति विधिसाधकः । ३ प्रतिषेधमभावं साधयतीति प्रतिषेधसाधकः । ४ सम्यक्त्वस्य विपरीतं मिथ्यात्वं तस्याभिनिवेशो मिथ्यक्ताप्रहस्तदस-त्वात् । मिथ्यात्वाभिनिवेशाभावो हि नियमेन जीवे सम्यक्त्वास्तित्वं साध-यति, इति भावः । ५ प्रतिषेधसाधको हेतुः । ६ श्रास्मन्प्रदेशे । ७ कति-पवाः प्रमेदाः । ८ उदाहरणद्वारा प्रदर्शिताः । ६ श्रात्र परीत्तामुखस्य १-५६ मूत्रमारभ्य १-६२ पर्यन्तसूत्राणि द्रष्टव्यानि । १० श्रान्यथानुपपन्न-त्वविशिष्टाः । ११ ग्रान्यथानुपपत्तिविरहिताः । १२ हेत्वाभासान प्रदर्शयित के ते, इति ।

<sup>ा</sup> म 'प्रतिषेधरूपः'। 2 द प्रतौ 'प्रतिज्ञातच्याः' इति पाटः। 3 म प आ मु प्रतिषु 'एव' पाटो नास्ति।

रहिता हेतुवद्वभासमाना हेत्वाभासाः । ते चतुर्विधाः —श्रसिद्ध-विरुद्धानेकान्तिकािकश्चित्करभेदान् । अतिश्चयपथप्राप्तो — ऽसिद्धः । श्रनिश्चयपथप्राप्तिश्च हेतोः स्वरूपभावनिश्चयान्, स्वरूप-सन्देहाच । स्वरूपभावनिश्चये स्वरूपसिद्धः, स्वरूपसन्देहे सन्दि-ग्धासिद्धः । तत्राचो यथा, परिणामी शब्दः चानुषत्वादिति । शब्दस्य हि श्रवणस्वाचानुषत्वभावो निश्चित इति स्वरूपसिद्धश्चा-नुषत्वहेतुः । द्वितीयो यथा, धूमवाष्पदिविवेकानिश्चये कश्चिद्दाह— 'श्रिनिमानयं प्रदेशो धूमवस्वान्' इति । श्रव्य हि धूमवस्य हेतुः सन्दिग्धासिद्धः, तत्स्वकृषे सन्देहात्।

१ तदुक्तं श्रीमद्भद्भाकलङ्कदेवै:—

श्रन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये विडम्बिताः । हेतुत्वेन परेस्तेषां हेत्वाभासत्वमीद्यते ॥

-- न्यायवि० का० ३४३ ।

१ तथा चौक्रम्—'हित्वाभासा स्रसिद्धविरुद्धानैकान्तिकाकिङ्चित्कराः।" —परीक्षा० ६-२१। एतेपां संचेपलच्चग्रानि—

> सं विरुद्धोऽन्यथाभावादिसद्धः सर्वथाऽत्ययात् ॥ व्यभिचारी विपद्मेऽपि सिद्धे ऽकिञ्चित्करोऽखिलः । —प्रमाग्।सं० का० ४८, ४९

३ हेत्वाभामानां चतुर्भेदेषु प्रथमोदिष्टमसिद्धं लच्चयति तन्नेति । ४ यदुक्तं श्रीमाणिक्यनन्दिभः—'श्रविद्यमानसत्ताकः (स्वरूपसिद्धः) परिणामी शब्दश्चासुपन्वात् ।'—परीच्चा० ६-२३ । ननु कुतोऽस्य चान्नु-पत्वहेतोरसिद्धत्वर्मात चेतदप्याह 'स्वरूपेणासत्वात्'—परीच्चा ६-२४ इति । ५. उत्तत्रच परीक्षामुखकृता—'श्रविद्यमाननिश्चयो (सन्दिग्बासिद्धः) है ६१. 'साध्यविपरीतज्याप्तो हेतु । विरुद्धः । यथाऽपरिग्णामी 'शब्दः कृतकत्वादिति । कृतकत्वं द्धपरिग्णामिस्वविरोधिना परि-ग्णामित्वेन ज्याप्तमः।

§ ६२. पत्तसपत्तविपत्तवृत्तिरनैकान्तिकः । स द्विविधःनिश्चितविपत्तवृत्तिकः, शङ्कितविपश्चवृत्तिकश्च । तत्राद्यो यथा,
धूमवानयं प्रदेशोऽग्निमस्वादिति । अत्राग्निमस्वं पत्तीकृते सन्दिद्यमानधूमे पुरोवर्त्तिनि प्रदेशे वर्त्तते, सपत्ते धूमवित महानसे च2
वर्त्तते, विपत्ते धूमरहितत्वेन निश्चितेऽङ्कारावस्थापन्नाग्निमित
प्रदेशे वर्त्तते इति निश्चयान्निश्चितविपत्तवृत्तिकः । द्वितीयो यथा,

भुग्धबुद्धि प्रत्यग्निरत्र धूमात्' इति । 'तस्य बाष्पादिभावेन भूतसङ्खाते सन्देहात्'—परीज्ञा० ६-२६ ।

१ 'साध्याभावव्याप्तो हेतुर्विद्धः । यथा—शब्दो नित्यः कृतकृत्वादिति । कृतकृत्वं हि नित्यत्वाभावेनाऽनित्यत्वेन व्याप्तम्'—
तर्कसं० १० ११२ । 'विषरीतिनिश्चिताविनाभावो विरुद्धोऽपरिग्णामी
शब्दः कृतकृत्वात्'—परीन्धा॰ ६—२६ । २ यत्स्वोत्पत्तौ परव्यापारमपेचृते स कृतक उच्यते । शब्दोऽपि ताल्वादिपरिस्पन्दव्यापारमपेच्य जन्यते ।
अतस्तस्य कृतकृत्वं सुव्यक्षमेव । यच कृतकृ तत्परिग्णामि दृष्टं यथा
घटपटादि । तथा चात्र कृतकृत्वं साध्यभूतापरिग्णामित्वविपरीतेन परिग्णामित्वेन सह व्याप्तत्वादिरुद्धमिति भावः । ३ 'विपच्चेऽप्यविरुद्धवृत्तिरनेकानित्तकः'—परीन्धा॰ ६—३० । ४ उदाहरगान्तरम्—'निश्चितवृत्तिर्यन्त्यः
शब्दः प्रमेयत्वात् घटवत्'—परीन्धा॰ ६—३१ । 'आकाशे नित्येऽप्यस्य
निश्चयात्'—परीन्धा॰ ६—३२ ।

**३ प म मु 'हेतुः'** नास्ति । 2 द 'च' नास्ति ।

मर्भस्थो मैत्रीतनयः स्थामो भिवतुमहित मैत्रीतनयत्वादितरतत्तनयवदिति। अत्र मैत्रीतनयत्वं हेतुः पद्मीकृते गर्भस्थे वर्त्तते, सपक्षे
इतरतरपुत्रे वर्त्तते, विपक्षे अस्यामे वर्त्ततापीतिः शङ्काया अनिवृत्तेः
साङ्कितिवपत्तवृतिकः। अपरमपि शङ्कितविपत्तवृत्तिकस्योदाहरणम्,
अहंत्सर्वज्ञो न भिवतुमहिति वक्तृत्वात् रथ्यापुरुषवदिति। वक्तृस्वस्य हि हेतोः पत्तीकृते अर्हति, सपन्ते रथ्यापुरुषे यथा वृत्तिरस्ति
तथा विपक्ते सर्वज्ञेऽपि वृत्तिः सम्भाव्येत् तत्र, वक्तृत्वज्ञातृत्वयोरविरोधात्। यद्धि येन सह विरोधि तत्त्वलु तद्धति न वर्त्तते। न च
वत्तनज्ञानयोलोकि विरोधोऽस्ति, प्रत्युत ज्ञानवत एव वत्तनसौष्ठवं स्पघरं दृष्टम्। ततो ज्ञानोत्कर्पवित सर्वज्ञे वत्तनोत्वर्षे काऽनुपपत्तिरिति।

§ ६३. 'श्रप्रयोजको4 हेतुरिक श्चित्करः । स द्विविधः—सिद्धः साधनो बाधितविषयरचेति । तत्राद्यो यथा, शब्दः श्रावणो भवितु-मर्हति शब्दत्वादिति । अत्र श्रावणत्वस्य साध्यस्य शब्दिनष्ठत्वेन सिद्धत्वाद्धेतुरिकचित्करः । बाधितविषयस्त्वनेकद्या । कश्चित्प्रत्य-स्त्वाधितविषयः, यथा—श्रनुष्णोऽग्निर्द्रव्यत्वादिति । अत्र द्रव्यत्वं हेतुस्तस्य विषयत्वेनाभिमतमनुष्णत्वमुष्णत्वमाहकेण स्पार्शनप्र-स्यन्तेण् ९ बाधितम् । ततः किञ्चदिष कर्त्तुमशक्यत्वादिकञ्चित्करो

१ ननु किं नामाप्रयोजकत्विमति चेत् , ग्रान्यथासिद्धत्वमप्रयोजकत्वम् । साध्यसिद्धं प्रत्यसमर्थत्विमत्वर्थः ।

<sup>1</sup> म प मु प्रतिषु 'वर्त्तते नापीति' पाठः । 2 प म मु 'न भवति' । 3 म मु 'सम्भाव्यते' प 'सम्भाव्यति' पाठः । 4 द म 'ऋथाप्रयोजको' । -5 द प 'स्पर्शनेन प्रत्यचेरा' ।

द्रव्यत्वहेतुः । कश्चित्पुनरनुमानवाधितविषयः, यथा—श्रपरिणामी शब्दः कृतकत्वादिति । श्रत्र परिणामी शब्दः प्रमेयत्वादित्यनुमानेन बाधितविषयत्वम् । कश्चिदागमबाधितविषयः, यथा—प्रेत्वासुख-प्रदो धर्मः पुरुषाश्रितत्वादधर्मवदिति । श्रत्र धर्मः सुखप्रद इत्या-गमस्तेन बाधितविषयत्वं हेतोः । कश्चित्तववचनवाधितविषयः, यथा—मे माता बन्ध्या पुरुषसंयोगेऽप्यगर्भत्वात्प्रसिद्धबन्ध्यावत् । एवमादयो उप्यक्तिञ्चित्करविशेषाः स्वयमूह्याः । तदेवं हेतुप्रस-ङ्गाद्धेत्वाभासा अश्रवभासिताः ।

### [ उदाहरणस्य निरूपणम् ]

§ ६४. ननु ब्युत्पन्नं प्रति यद्यपि प्रतिज्ञाहेतुभ्यामेव पर्याप्तं तथापि बालबोधार्थामुदाहरणादिकमध्यभ्युपगत2माचार्यः । उदा-

प्रतिपाद्यानुरोघेन प्रयोगेषु पुनर्यथा।

प्रतिज्ञा प्रोच्यते तज्ज्ञैस्तथोदाहरणादिकम् ॥ पत्रपरी.वृ.३ उद्धृतं । श्रीमाणिक्यनन्दिरप्याह—'ज्ञलब्युत्पत्यर्थे तत्त्रयोगगमे शास्त्र एवासी च वादेऽनुपयोगात् ।' परीच्चा० ३-४६ । श्रीयशोविजयसृरिणाऽप्युक्तम्-

१ एतत्सर्वमभिप्रेत्य सूत्रमाहु:-'सिद्धे प्रत्यज्ञादिवाधिते च साध्ये हेतुर-किञ्चित्करः'--परीच्चा० ६-३५।२ चिन्तनीयाः।३ प्रकाशिता निरूपिता इत्यर्थः।४ तथा हि---'प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगोपगमात्। यथैव हि कस्य-चित्प्रतिबोध्यस्यानुरोधेन साधनवाक्ये सन्धाऽभिधीयते (तथा) दृष्टान्तादिक-म्माप'--पत्रपरी० १००३। कुमानन्दिभट्टारकेर्प्युक्तम्--

उद् 'बोधनार्थं'। २ म 'मन्युपगन्तब्य', मु 'मन्युपगत'।

इरणं च सम्यग्दृष्टान्तवचनम्'। कोऽयं दृष्टान्तो नाम १ इति चैत्; उच्यते; व्याप्तिसम्प्रतिपत्तिप्रदेशो दृष्टान्तः । व्यप्तिर्दि साध्ये वहयादी सत्येव साधनं धूमादिरस्ति, असित तु नास्तीति साध्यसा-धननियतसाहचर्य प्रत्वस्ता। एतामेव साध्यं विना साधनस्याभा-बाद्विनाभावमिति च व्यपदिशन्ति। तस्याः सम्प्रतिपत्तिनीम बादिप्रतिवादिनोबुद्धिसाम्यम् ३, सैषा यत्र सम्भवति स सम्प्रतिप-चिप्रदेशो महानसादिहं द्दादिश्च। तत्रैव धूमादी सित नियमेनाऽग्न्या-दिरस्ति, अग्न्याद्यभावे नियमेन धूमादिनीस्तीति सम्प्रतिपत्तिसम्भवात्। तत्र महानसादिरन्ययद्यान्तः ४। अत्र साध्यसाधनयोर्भाव-

'मन्दमतींस्तु ग्युत्पादयितुं दृष्टान्तादिप्रयोगोऽप्युपयुज्यते'—जैनतकंभाषापृ०१६ १ 'सम्यम्दृष्टान्ताभिधानमुदाहरणम्'—न्यायसार पृ०१२। 'दृष्टा-न्तवचनमुदाहरणम्'—न्यायकलिका पृ०११। २ यथा चोक्तम्— सम्बन्धो यत्र निर्झातः साध्यसाधनधर्मयोः।

स दृष्टान्तः, तदाभासाः साध्यादिविकताद्यः॥ —न्यायविनि० का० ३८०।

३ 'लौकिकपरील्काणां यहिमलयं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः'—न्यायसू० १-१-२५। 'तत्र दृष्टान्तो नाम यत्र मूर्लाविदुषां बुद्धिसाम्यं'—
चरकसं० १० २६३ । 'दृष्टान्तवचनं हि यत्र पृथ्यजनानामार्याणाञ्च
बुद्धिसाम्यं तदा वक्तव्यम् । दृष्टान्तो द्विविधः—सम्पूर्णदृष्टान्त आंशिकदृष्टातश्य'—उपायहृद्य १० ५ । ४ 'दृष्टान्तो द्वेधा, अन्वयव्यतिरेकमेदात्'
साध्यव्यातं साधनं यत्र प्रदर्श्यते सोऽन्वयदृष्टान्तः'—परीच्वा० ३-४७,४८ ।
दृष्टान्तो द्विविधः साधम्येण वैधम्येण च । तत्र साधम्येण तावत्,

I म मु नियतता साहचर्यं । 2 प म मु 'एनामेव' ।

ह्रपान्वयसम्प्रतिपत्तिसम्भवात् । ह्रदादिस्तु व्यतिरेकदृष्टान्तः । श्रत्र साध्यसाधनयोरभावरूपव्यतिरेकसम्प्रतिपत्तिसम्भवात् । दृष्टान्तौ चैतौ दृष्टावन्तौ धर्मौ साध्यसाधनरूपौ यत्र स दृष्टान्त इत्यर्थानुवृत्तेः ।

§ ६४. ज्क्रलच्यास्यास्य दृष्टान्तस्य यत्सम्यग्वचनं तदुवाहरणम्।
न च वचनमात्रमयं दृष्टान्त इति । किन्तु दृष्टान्तत्वेन वचनम्।
तद्यथा-यो यो धूमवानसावसाविनमान्, यथा महानस इति । यत्रानिर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, यथा महाहृद इति च । एवंविवेनैव चचनेन दृष्टान्तस्य दृष्टान्तत्वेन प्रतिपादनसम्भवात्।

## [ उदाहरणप्रसङ्गादुदाहरणाभासस्य कथनम् ]

§ ६६. उदाहरणलच्चणरहित उदाहरणवदवभासमान उदा-हरणाभासः। उदाहरणलच्चणराहित्यं। द्वेघा सम्भवति, हष्टान्त-स्यासम्यग्वचनेनाहष्टान्तस्य सम्यग्वचनेन वा। तत्राद्यं यथा, यो

यत्र हेतोः सक्त एवास्तित्वं ख्याप्यते । तद्यथा—यत्कृतकं तदिनत्यं हष्टम्, यथा घटादिरिति ।'—न्यायप्र० ए॰ १,२ । 'यत्र प्रयोज्यप्रयां-जकभावेन साध्यसाधनधर्मयोरस्तित्वं ख्याप्यते स साधर्म्यदृष्टान्तः ।'— न्यायकत्तिका० ए० ११ ।

१ 'साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्तः'— परीक्ता० ३-४६ । 'यत्र साध्याभावप्रयुक्तो हेत्वभावः ख्याप्यते स वैध-र्थदृष्टान्तः'—न्यायकलिका० १० ११ । 'वैधम्येंगाऽपि, यत्र साध्याभावे हेतोरभाव एव कथ्यते । तद्यथा—यन्नित्यं तद्कृतकं दृष्टम्, यथाऽऽकाश-मिति ।'—न्यायप्र० १० २ ।

<sup>ा</sup> स सु 'च' ऋधिकः।

योऽग्निमान् 1 स स धूमवान् , यथा महानस इति 2, यत्र यत्र भूमो नास्ति तत्र तत्राऽग्निस्ति, यथा महाह्वद इति च व्याप्यव्याप-क्योर्वैपरीत्येन कथनम् ।

§ ६७. ननु किमिदं च्याप्यं च्यापकं नाम ? इति चेत्; उच्यते; साहचर्यनियमरूपां व्याप्तिकियां प्रति यत्कमं तद्वयाप्यम्, वि-पूर्वादापेः कर्मणि एयद्विधानाद्वयाप्यमिति सिद्धत्वात्। तत्तु च्या-प्यं धूमादि। एतामेव 3 व्याप्तिकियां प्रति यत्कर्तृ तद्वन्यापकम्, च्यापेः कर्वरि एवुलि 4 सति व्यापकमिति सिद्धः । एवं सति धूम-

१ 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र बिह्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः' — तर्कसं ० पृ० ६१ । २ श्रत्रेदं बोध्यम् — साहचर्यनियमरूपां व्याप्तिमाश्रित्य व्याप्य- व्यापक्योर्व्यत्तिमुखेन लक्षणं प्रदर्शयता ग्रन्थकृता व्याप्तेरुभयधर्मत्वं प्रकटितम् । प्रमाणमीमांसाकृताऽपि तथैवोक्तम् — 'व्याप्तिः' इति यो व्याप्नोति यश्च व्याप्यते तयोरुभयोर्धमः । तत्र यदा व्यापक्षमंत्रया विवच्यते तदा व्यापकस्य गम्यस्य व्याप्ये धमं सति, यत्र धर्मिण् व्याप्यमस्ति तत्र सर्वत्र भाव एव व्यापकस्य स्वगतो धमां व्याप्तिः । तत्रश्च व्याप्यभावापेन् । व्याप्यस्य व्याप्यतिविवन्यते तदा व्याप्यस्य वा गमकस्य तत्रेव व्यापके गम्ये सति यत्र धर्मिण् व्यापकोऽः स्ति तत्रेव भावः न तद्भावेऽपि व्याप्तिरिति।' — प्रमाणमीः पृ० ३८ । इत्यं च व्याप्तेर्व्याप्यव्यापकोभयधर्मत्वेऽपि व्याप्यस्यैव धूमादेर्गमकत्वम् , व्याप्यस्यैव च वह्नयादेर्गम्यत्वम् , विशिष्टव्याप्तिसद्वावात् । व्याप्यस्य व्या-

<sup>ा</sup> श्रा म मु प 'वह्निमान्'। श्राग्रेतनन्याप्तिस्थाग्निशब्दप्रबोगापेत्त्या द प्रतेरेव 'श्राग्निमान्' पाठो मूले नित्तिः। 2 द 'इत्यादि'। 3 म मु प 'एनामेव'। 4 मु 'एबौ', द 'एबुएिए।

मिनव्योप्नोति, यत्र धूमो वर्त्तते तत्र नियमेनाग्निर्वर्त्तते इति, यावत्सर्वत्र धूमवित नियमेनाग्निदर्शनात् । धूमस्तु न तथाऽग्नि व्याप्नोति, तस्याङ्गारावस्थस्य धूमं विनापि वर्त्तनात् । यत्राग्नि-वर्त्तते तत्र नियमेन धूमो2 वर्त्तते इत्यसम्भवात् ।

§ ६८. भनन्वार्द्रेन्धनमिन व्याप्नोत्येव धूम इति चेत्; श्र्यो-मिति ब्र्महे। यत्र यत्राविष्ठित्रमूलो3 धूमस्तत्र तत्राग्निरिति यथा, तथैव4 यत्र यत्राऽऽर्द्रेन्धनोऽग्निः तत्र तत्र धूम इत्यपि सम्भवात्। विह्नमात्रस्य तु धूमिवशेषं प्रति व्यापकत्वमेव ,

पकेनैव सहोपलब्धेः, व्यापकस्य तु व्याप्याभावेऽप्युपलब्धेरिति भावः। इदं च बौद्धविदुषाऽर्चटेनापि हेतुबिन्दुटीकायां निरूपितम्। व्याप्यव्यापकमधि-कृत्यात्र श्लोकः:—

ट्यापकं तदतिन्नष्टं व्याप्यं तिन्नष्टमेव च । साध्यं व्यापकमित्याहुः साधनं व्याप्यमुच्यते ॥'

—प्रमागामी० टि॰ पृ० ३७।

१ श्रथ नायं नियमः 'यदग्निरेव धूमं व्याप्नोति न धूमोऽग्निम्' इति, धूमस्याऽप्याऽऽद्वेन्धनाग्निव्यापकत्वदर्शनात् 'यत्राऽऽद्वेन्धनोऽग्निर्वर्तते तत्र नियमेन धूमो वर्त्तते' इति,यावत्सर्वत्राऽऽद्वेन्धनवित धूमोपलब्धेः,तथा चाग्ने-रिष धूमवद्वयाप्यत्वम् , ततश्च तस्यापि गमकत्वं स्वीकार्यमित्याशयेन शङ्कते निविति । २ समाधत्ते श्रोमिति । श्राद्वेन्धनस्याग्नेधूमव्याप्यत्वेऽपि विह्नसा-मान्यस्य तु व्यापकत्वमेव । ततो नोक्तदोष इति भावः । ३ विह्नसामान्यस्य । ४ न व्याप्यत्वमित्यर्थः।

<sup>ा</sup> आ 'वर्त्तमानात्', म मु 'वर्त्तमानत्वात्'। 2 आ म मु 'तत्र धूमोऽपि नियमेन'। 3 द 'यत्र यत्रानवच्छित्रमृलो'। 4 द 'तथा'।

श्रनुमानस्य तावन्मात्रा पेच्चत्वात् । ततो यो यो धूमवानसावसा-विन्नमान् , यथा महानस इत्येवं सम्यग्द्रष्टान्तवचनं वक्तव्यम् । विपरीतवचनं तु दृष्टान्ताभास एवेत्ययमसम्यग्वचनहारो उन्वय-दृष्टान्ताभासः । व्यतिरेकव्याप्तौ तु स्यापकस्याग्नेरभावो स्याप्यः, व्याप्यस्य धूमस्याभावो व्यापकः । तथा सति यत्र यत्राऽग्न्यभावस्तत्र तत्र धूमाभावो यथा हृद् इत्येवं वक्तव्यम् । विपरीतकथनं तु श्रसम्यग्वचनत्वादुदाहरणाभास एव । अत्रदृष्टान्तवचनं २ तु, श्रन्वयव्याप्तौ स्यतिरेकदृष्टान्तवचनम् , व्यतिरेकव्याप्तावन्वयदृष्टाः न्तवचनं च, उदाहरणाभासौ । स्पष्टमुदाहरणाम् ।

§ ६६. नतु गर्भस्था मैत्रीतनयः ३ श्यामः, मैत्रीतनयस्वात्, स्थाम्प्रत4मैत्रीतनयवत् इत्याद्यतुमानप्रयोगे पञ्चसु मैत्रीतनयेष्व- न्वयदृष्टान्तेषु 'यत्र यत्र मैत्रीतनयस्वं तत्र तत्र श्यामस्यम्' इत्यन्वय- व्याप्तेः, व्यतिरेकदृशन्तेषु गौरेष्वमैत्रीतनयेषु सर्वत्र 'यत्र यत्र

१ 'पर्वतो विद्वमान् धूमात्' इत्यनुमाने विद्वसामान्यस्यापेद्धसात्, न तु विद्वविशेषस्य । नातो कश्चिदोष इति भावः । २ ग्रम्वयदृष्टान्ताभासो द्विविधः—हृष्टान्तस्यासम्यग्वचनमहृष्टान्तस्य सम्यग्वचनं च तत्रायमादः । ३ श्रन्वयदृष्टान्ताभासस्य ( उदाहरसाभासस्य ) द्वितीयभेदमहृष्टान्तस्य सम्यग्वचनार्क्षयं दर्शयति अहृष्टान्तेति । ४ श्रनयोददाहरसाभासयोददाहरसं स्पष्टमेवेत्यर्थः ।

I 'श्रनुमातुस्तावन्मात्रा' इति म मु पाठः । 2 मु 'श्रदृष्टान्तवचनं' नास्ति । तत्र त्रुटितोऽयं पाठः । 3 मु 'मैत्रीतनयः' नास्ति । 4 द् प'सम्मत' पाठः ।

श्यामत्वं नास्ति तत्र तत्र मैत्रीतनयत्वं नास्ति इति व्यतिरेकव्या-प्तेश्च सम्भावान्निश्चितसाधने गर्भस्थमैत्रीतनये पत्ते साध्यभूत-श्यामत्वसम्देहस्य गुण्यत्वात् सम्यगनुमानं प्रसक्येदिति चेत् ; नः दृष्टान्तस्य विचारान्तरबाधितत्वात्।

§ ७०. तथा हि—साध्यत्वेनाभिमतिमदं हि श्यामत्वरूपं 2 कार्यं सत् स्वसिद्धये कारणमपेक्षते। तच्च कारणं न तावन्मेत्रीतनयत्वम् , विनाऽपि तदिदं पुरुषान्तरे ३ श्यामत्वदर्शनात्। न हि कुलालादि- क3मन्तरेण सम्भविनः पटस्य कुलालादिकं कारणम् ४। एवं भेत्री न तन्यत्वस्य श्यामत्वं प्रत्यकारणत्वे निश्चिते यत्र यत्र मेत्रीतनयत्वं न तत्र तत्र श्यामत्वम्, किन्तु यत्र तत्र श्यामत्वस्य कारणं विशिष्ट- नामकर्मानुगृहीतशाकाद्याहारपरिणामस्तत्र तत्र तस्य कार्यं श्यामत्वम्, इति सिद्धं स्मामग्रीकृपस्य विशिष्टनामकर्मानुगृहीतशाका- द्याहारपरिणामस्य श्यामत्वं प्रति व्याप्यत्वम्। सं तु पद्मे न नि-

१ श्रतो गर्भस्थ श्यामत्वस्य सन्देहो गौगाः, स च न मैत्रीतनयत्वहेतोः समीचीनत्वे बाधकः। तथा च तत्समीचीनमेवानुमानमिति शङ्कितुर्भावः। २ मैत्रीतनयत्वम्। ३ मैत्रीपुत्रभित्रपुरुषे। ४ ततो न मैत्रीतनयत्वमन्तरेग् जायमानं श्यामत्वं प्रति मैत्रीतनयत्वं कारण्मिति भावः। ५ इत्थं च । ६ श्यामत्वजनिका सामग्री सा चात्र विशिष्टनामकर्मानुग्रहीतशाकाद्याहार-परिणामः, तत्सत्वे एव श्यामत्वसत्वम् , तद्भावे च तद्भाव इति भावः। ७ विशिष्टनामकर्मानुग्रहीतशाकाद्याहारपरिणामः । ८ गर्भस्थे मैत्रीतनये।

<sup>ा</sup> म 'गोणत्वा' । 2 द आ म मु 'श्यामरूपं' । 3 आ प म मु 'कुलालचकादिकमन्तरेगापि' ।

श्वीयत १ इति सन्दिग्धासिद्धः। मैत्रीतनयत्वं तु ेश्रकारणत्वादेव! श्यामत्वं कर्यं न गमयेदिति।

९७१. ³केचित्2 "निरुपाधिकः सम्बन्धो व्याप्तिः" 
 ] इत्यिभधाय "साधनाव्यापकत्वे सित साध्यसमव्या प्रिरुपाधिः" [ ] इत्यिभद्धते ३ । सोऽयमन्योभ्या-

१ रयामत्वसामध्यन्तर्गनविशिष्टनामकमीदेरतीन्द्रियत्वान्निश्चयासम्भवात् । २ मैत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वं प्रति कारणत्वाभावादेव । ३ ननु नाकारणः त्वान्मेत्रीतनयत्वं रयामत्वं प्रत्यगमकम् , त्रापि तु व्याप्त्यभावात् । व्याप्तिर्हि निष्पाधिकः सम्बन्धः। स चात्र नास्त्येव शाक्पाकजत्वोपाधिसत्वेन मैत्रीतन-यत्त्रस्य निरुपाधिकत्वासम्भवादिति केषाञ्चिदाशयं प्रदर्शयनाह केचिदिति। केचित् नैयायिकाद्य इत्यर्थः । ४ 'ननु कोऽयं प्रतिबन्धो नाम ? त्रानीपाधिकः सम्बन्ध इति ब्रुमः।'—किरगाविली पृ० २६७। 'स्रानीपा-धिकः सम्बन्धा व्याप्तः । अनौपाधिकत्वं तु यावत्स्वव्यमिचारिव्यमिचारिः साध्यसामानाधिकरण्यम् , यावत्स्वममानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिप्रतिः योगिकात्यन्ताभावसमानाधिकरणसाध्यसामानाधिकरण्यं वा । यावत्साधनाः व्यापकाव्याप्यमाध्यमामानाधिकरण्यमिति निरुक्तिद्वयार्थः ।'—वैशेषिक-सूत्रोपस्कार १० ६२। ५ 'साधने सोपाधिः साध्ये निरूपाधिरेवो-पाधित्वेन निश्चेयः।××× उपाधिलक्षणं तु साध्यज्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमित्युक्तमेव ।'-किरगावली पृ० ३००, ३०१। 'नन्वनीपाधिकत्वमुपाधिविरहः उपाधिरेव दुष्यरिकलनीय इति चेन्न; साध्य-व्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वस्योपाधित्वात् । तदुक्तम्—'साधने सोपाधिः साध्ये निरुपाधिरमधिः ।'—वैशेषिकसूत्रोपस्कार पृ० ६३ । 'साध्यव्या-पकृतवे सति साधनाऽव्यापकृत्वमुपाधिः । साध्यममानाधिकरणाऽत्यन्ताभावा•

I म 'श्रकारणादेव'। 2 मु 'कक्षित्'। 3 मु 'श्रमिश्रत्ते'।

# श्रयः । प्रपञ्चितमेतदुपाधिनिराकरणं कारुण्यकलिकायामिति विरम्यते ।

[ उपनयनिगमनयोस्तदाभासयोश्च लत्त्रण्कथनम् ]

§ ७२. साधनवत्तया पत्तस्य दृष्टान्तसाम्यकथनमुपनयः। तथा चायं धूमवानिति । साधनानुवादपुरस्सरं साध्यनियमवचनं निग-

ऽप्रतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वम् । साधनविक्रण्ठाऽत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साधनाऽव्यापकत्वम् । यथा—'पर्वतो धूमवान् बिक्क्सित्वात्' इत्यजाऽऽद्रेन्धनसंयोग उपाधिः । तथा हि—'यत्र धूमरतत्राऽऽद्रेन्धनसंयोगः' इति साध्यव्यापकत्वम् , 'यत्र विक्क्सित्त्राऽऽद्रेन्धनसंयोगो नास्ति' स्त्रयोगोलके स्त्राद्रेन्धनसंयोगभावादिति साधनाऽव्यापकत्वम् । एवं साध्यव्यापकत्वे सित साधना-ऽव्यापकत्वादार्द्रेन्धनसंयोग उपाधिः ।'—तर्कसं १ पृ० ११४ । 'उपाधिश्च-तुर्विधः—केवलसाध्यव्याकः, पद्यधमीर्वाच्छत्रसाध्यव्यापकः, साधनाविच्छत्रसाध्यव्यापकः, उदासीनधर्मावच्छित्रसाध्यव्यापकः साधनाविच्छत्रसाध्यव्यापकः, उदासीनधर्मावच्छित्रसाध्यव्यापकः ते । स्त्राद्यः—स्त्रादेन्धनसंयोगः । द्वितीयो यथा—'वायुः प्रत्यक्तः प्रत्यक्तस्यशिश्चत्वात्' इत्यत्र बिद्विव्यत्वाविच्छत्रप्रत्यक्तत्वव्यापकमुद्भः तरूपवक्त्यम् । तृतीयो यथा—'प्रागभावो विनाशो जन्यत्वात्' इत्यत्र जन्यत्वाविच्छत्नानित्यत्वव्यापकं भावत्वम् । चतुर्थस्तु 'प्रागभावो विनाशो प्रमेयत्वात्' इत्यत्र जन्यत्वाविच्छत्नानित्यत्व-व्यापकं भावत्वम् । चतुर्थस्तु 'प्रागभावो विनाशो प्रमेयत्वात्' इत्यत्र जन्यत्वाविच्छत्नानित्यत्व-व्यापकं भावत्वम् । स्वतुर्थस्तु 'प्रागभावो विनाशो प्रमेयत्वात्' इत्यत्र जन्यत्वाविच्छत्नानित्यत्व-व्यापकं भावत्वम् । न्तकदी । प्रमेयत्वात्' इत्यत्र जन्यत्वाविच्छत्नानित्यत्व-व्यापकं भावत्वम् । एवं भावत्वम् । स्तर्वस्य भावत्वम् ।

१ व्याप्तिलक्ष्योपाधिगर्भत्वादुपाधिलक्ष्यस्य च व्याप्तिघटित-त्वात् । तथा च व्याप्तिग्रहे सति उपाधिग्रहः स्यात् उपाधिग्रहे च सति व्याप्तिग्रहः स्यादित्येवमन्योन्याश्रयः । यथा चोक्तम्—'नाप्यनौपाधिकः सम्बन्धः, उपाधिरेव दुर्वचत्वात् । सुवचत्वेऽपि दुर्ग्रहत्वात्, सुग्रहत्वेऽप्यन्यो-स्याश्रयात् । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वादेव्योप्तिग्रहाधीनग्रह-त्वात् ।'—वेशेषिकस्तृत्रोप० १० ६ । मनम् । तस्माद्ग्निमानेवेति । श्रनयोर्व्यत्ययेन कथनमनयोरा-भासः । रश्रवसितामनुमानम् ।

[ परोक्तप्रमागामेदस्यागमस्य निरूपग्म् ]

§ ७३. ³श्रथागमो लद्यते । श्राप्तवाक्यनिबन्धनमर्थज्ञान-मागमः । अश्रतागम इति लद्यम् । श्रवशिष्टं लच्छाम् । श्रथं-ज्ञानिमस्ये 4तावस्युच्यमाने प्रत्यचादावित्वयाप्तः,श्रत उक्तं वाक्य-निबन्धनिमिति । वाक्यनिबन्धनमर्थज्ञानिमत्युच्यमाने ऽपि 5 याद्द-चिञ्चकसंवादिषु विप्रलम्भवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु वा नदीतीरफलसंमर्गादिज्ञानेष्वतिव्याप्तिः, श्रत उक्तमाप्तेति । श्राप्तवाक्यनिबन्धनज्ञानिमत्युच्यमाने ऽप्याप्तवाक्यकर्मके श्रावण-प्रत्यचे ऽतिव्याप्तिः, श्रत उक्तमर्थिति । श्रर्थस्तात्पर्यक्रवः ६ [प्रयो-जनाक्रवः] इति यावत् । श्रर्थ एव ७ 'तात्पर्यमेव वचित्य' [

१ विपरीतक्रमेण क्रमभक्ते नेत्यर्थः । २ निर्णातम् । ३ विस्तरतोऽनुमानै प्ररूप्याधुना क्रमप्राप्तमागमं लन्न्यति स्रथेति । ४ स्त्रप्राप्तवचनादिनिवन्धनम् धेज्ञानमागमः ।'—परीज्ञा० ३-६६ । स्त्राप्तस्य वाक्यं वचनं तन्निवन्धनं यस्पर्धं ज्ञानस्येत्याप्तवाक्यनिवन्धनमर्थं ज्ञानमिति । स्त्रत्र 'स्त्रप्तराब्दोपादाना-दपौर्षयेयव्यवच्छेदः । स्रर्थज्ञानमित्यनेनान्यापोहज्ञानस्याभिप्रायस्चनस्य च निरासः ।'—प्रमेयर० १० १२५ । ५ स्त्राप्तो यथार्थवक्ता । ६ उक्तञ्च— 'स्रर्थज्ञानमित्येतावन्युच्यमाने प्रत्यज्ञादावित्याप्तिरत उक्तं वाक्यनिवन्धन-मिति । वाक्यनिवन्धनमर्थं ज्ञानमित्युच्यमानेऽपि याद्यच्छिकसंवादिषु विम्रल-

<sup>ा</sup> मु 'इत्यवसित'। 2 द 'लिख्यते'। 3 द 'तत्रागम'। 4 म मु 'ताबदुच्यमा'। 5 द 'यादृग्वसंवादिविप्रलम्भ'। 6 म मु प 'तात्पर्यरूप'। 7 मु 'ऋर्ष एव' नास्ति।

इत्यिभियुक्तवचनात् । तत्त श्राप्तवाक्यनिबन्धनमर्थज्ञानिमत्युक्तमाग-मलक्षणं निर्दोषमेव । यथा—''सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोच्च-मार्गः" [तत्त्वार्षस्० १-१ ] इत्यादिवाक्यार्थज्ञानम् । सम्यग्दर्शना-दीनि । मोक्तस्य सकलकर्मक्त्यस्य मार्गे उपायः, न तु मार्गाः । ततो भिन्नलक्षणानां दर्शनादीनां त्रयाणां समुद्तिनामेव मार्गत्वं न तुप्रत्ये-कमित्ययमर्थो मार्ग इत्येकवचनप्रयोगतात्पर्ये2सिद्धः । श्रयमेव वाक्याक्षेः । श्रत्रैवार्थे प्रमाणसाध्या संशयादिनिवृक्तिः । प्रयमेव

#### [ ग्राप्तस्य लद्गणम्]

§ ७४. कः पुनरयमामः १ इति चेत् ; उच्यते; आप्तः प्रत्यक्ष-प्रमितसकलार्थत्वे सति परमहितोपदेशकः । प्रमितेस्याद।वेवोच्य-माने श्रुतकेवलिष्वतिच्याप्तिः, तेषामागमप्रमितसकलार्थस्वात् ।

म्भवाक्यजन्येषु सुष्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु वा नदीतीरफलसंसर्गादिज्ञानेष्व-तिव्याप्तिः, स्रत उक्तमाप्तेति । स्राप्तवाक्यनिवन्धनज्ञानिम्त्युच्यमानेऽप्याप्त-वाक्यकर्मके (कारस्से) आवर्षप्रत्यच्चेऽतिव्यासिरत उक्तमर्थेति । स्रर्थस्तात्प-यंरुद्धः प्रयोजनारुद्ध इति यावत् । तात्पर्यमेव वचसीत्यभियुक्तचचनात् चच्यसां प्रयोजनस्य प्रतिपादकत्यात् ।'—प्रमेयक० टि० पृ० ३६१ । प्रमे-यर० टि० पृ० १२४ ।

१ श्राप्तस्य स्त्ररूपं जिज्ञासमानः परः पृच्छति कः पुनरयमाप्तेति । २ 'तत्राप्तिः साचात्करणादिगुणः "सूच्मान्तरितदूरार्थाः कस्यचित्प्रत्यचाः" इत्यादिना साधितः। — श्रम्प्रश्य श्रम्प्रस्य पृष्ट २३६। तया विशिष्टो योऽस्तावास्त इति भावः। ३ श्रुतकेविलचो हि श्रुतेन सकलार्थान् प्रतिपद्यन्ते।

 <sup>1</sup> मु प 'दीन्यनेकानि', म 'दीन्येतानि' । 2 मु 'प्रयोगस्तात्पर्य' ।
 3 मु 'साध्यसंशयादिनिवृत्तिः' ।

श्रत उक्तं प्रत्यचेति । प्रत्यक्षप्रमितसकलार्थ इत्येतावत्युच्यमाने । 'सिद्धेष्वित्व्याप्तः । श्रत उक्तं परमेत्यादि । परमहितं ३ निःश्रेय-सम्, तदुपदेश एवाह्तः 4 प्रामुख्येन प्रवृत्तिः । रश्रम्वत्र तु प्रश्नानुरो-ध्यदुपसर्जनत्वेनेति ३ भावः । नैवंविधः सिद्धपरमेष्ठी, तस्यानुपदेश-कत्वात् । तत्तोऽनेन विशेषणेन तत्र नातिव्याप्तः । श्राप्तसद्भावे प्रमाणमुपन्यस्तम् । नैयायिकाद्यभिमतानामाप्ताभासानामसर्वज्ञ-त्याद्रस्यचप्रमितेत्यादिविशेषणेनैव निरासः ।

§ ७५. मनु नैयायिकाभिमत आप्तः कथं न सर्वज्ञः १ इति चेत्; उच्यतः तस्य क्षानस्यास्वप्रकाशकत्वादेकत्वाच विशेषणभूतं स्वकीयं ज्ञानमेव न जानातीति तद्विशिष्टमात्मानं 'सर्वज्ञोऽहम्' इति कथं जानीयात् १ एवमनात्मज्ञोऽयमसर्वज्ञ एव । प्रपिद्धतं च

१ अशरीरिको मुक्तान्मानः सिद्धाः सिद्धपरमेष्टिन इत्युच्यन्ते । उक्तञ्च-

'गिकन्मा श्रष्टुगुणा किंचूणा चरमदेहदो मिद्धा।' लोयग्गठिदा गिश्वा उप्पादवयेहिं संजुत्ताः'—द्रव्यसं०१४। २ निःश्रेयसातिरिक्ते विषये। ३ श्रमुख्येन गौण्रूपेगेल्यर्थः। ४ द्विती-यप्रकाशे। ५ व्यावृत्तिः, तता न तत्राप्यतिव्यातिरिति भावः। ६ नैया-यका हि ज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यं मन्यन्ते। ततो तैराप्तत्वेनाभिमतो महे-श्वरः स्वज्ञानस्याप्रवेदनात्तदिशिष्टस्यात्मनोऽप्यज्ञानात्र सर्वज्ञ इति भावः।

<sup>ा</sup> द 'इत्युच्यमाने' सु 'इत्येताबदुच्यमाने' । 2 द 'परमेति' । 3 सुः 'परमं हितं' । 4 में 'सम्भवति' इत्यधिकः पाठः ।

# सुगतादीनामाप्ताभासत्वमाप्तमीमांसाविवरणे वशीमदाचार्य-पादैरिति विरम्बते । वाक्यं तु उतम्त्रान्तरसिद्धमिति नेह<sup>४</sup> लच्यते ।

१ स्रष्टशात्याम् । २ श्रीमद्भद्राकलङ्कदेवैः । स्राप्तमीमासालङ्कारे (स्रष्टस-इत्स्यां) च श्रीविद्यानन्दस्वामिभिरित्यपि बोध्यम् । ३ तदित्थम्—'पदानां परस्परापेद्याणां निरपेद्यः समुदायो वाक्यम् ।'—स्रष्टशः स्रष्टसः १० २८५ । 'वर्णानामन्योन्यापेद्याणां निरपेद्यः समुदायः पदम् । पदानां तु परस्परा-पेद्याणां निरपेद्यः समुदायो वाक्यम् ।'—स्यायसुमु० १० ७३७ । प्रमेयक० १० ४१८ । 'यस्य प्रतिपत्तुर्यावत्स परस्परापेद्येषु पदेषु समुदितेषु निराकाङ्कत्य तस्य तावत्सु वाक्यत्वसिद्धिरितः प्रतिपत्तत्यम् ।'—प्रमेयक० १० ४५८ । 'वाक्यं विशिष्टपदसमुदायः । यदाह—

> पदानां संहतिर्वाक्यं सापेज्ञाणां परस्परम् । साख्याताः करूपनास्तत्र पश्चात्सन्तु यथायथम् ॥ —न्यायाव० टी० टि० पृ० ६ ।

<sup>५</sup>वर्गानामन्योत्यापेत्ताम्मं संहतिः पद्म् , पदानां द्व**्यास्**यमिति ।'--प्रमाणनयत० ४-१० ।

परेस्तु वाक्यलच्चण्मित्थमभिमतम् 'श्राख्यातं साव्ययं सकारकं मकारकविशेषणं वाक्यमंत्रं भवतीति वक्तव्यम् श्राष्ट्रश्राख्यातं सिवशेषणं मित्येव । सर्वाणि स्र तानि विशेषणानि । एकतिङ् एकतिङ् वाक्यमंत्रं भवतीति वक्तव्यम् ।' पोति महाभा० १-१-१ । 'तिङ्मुबन्तः चर्या वाक्यं क्रिया या कारकान्विता ।' श्रामरको० । 'पूर्वपदस्मृत्यपेचोः उन्त्य । दप्रत्ययः स्मृत्यनुग्रहेण् प्रतिमन्धीयमानो विशेषप्रतिपत्तिहेनुर्वान्यम् ।' न्यायवा० ५० १६ । 'यावद्भिः पदर्र्यपरिसमाप्ताः तदेकं वाक्यम् ।' च्यायवा० ५० १० ६ । 'पदसमृहो वाक्यम् ।' न्यायवा० प्रति । भवति । भवति

#### [ ऋर्थस्य लद्ग्णम् ]

नय शुक्लां दण्डेनेति।'—तर्कसं० १० १२२। 'श्रथात्र प्रसङ्गान्मीमांसकन्वाक्यलज्ञसमर्थद्वारेण प्रदर्शयितुमाह—

साकाङ्कावयवं भेदे परानाकाङ्क्षशब्दकम्। कर्मप्रधानं गुणवदेकार्थं वाक्यमिष्यते ॥ — वाक्यप० २-४। भिथः साकाङ्कशब्दस्य ब्यूहो वाक्यं चतुर्विधम्। सुप्तिकन्तचयो नैवमतिब्याप्त्यादिदोषतः॥

यादराशन्दानां यादशार्थविषयताकान्वयत्रोधं प्रत्यनुकृता परस्पराकाङ्काः तादशाशन्दस्तोम एव तथाविधार्थं वाक्यम्।'—शञ्दश० १लो० १३। 'वाक्यं स्याद्योग्यताकाङ्कासत्तियुक्तः पदोषयः।'—साहि०द० २-१। 'पदानामभिधित्सार्थग्रन्थनाकारः सन्दर्भो वाक्यम्।'—काञ्यमी० ए० २२। श्रन्यदिष वाक्यलत्त्त्यं केश्चिदुक्तम्—

श्राख्यातशब्दः(१) सङ्गातो(२) जातिः सङ्घातवर्त्तिनी(३)। एकोऽनवयवः शब्दः(४) क्रमा(५) बुद्धः यनुसंहृती(६,७)॥ पदमादां(८) पदं चान्त्यं(६) पदं सापेचिमत्यिप(१०)। बाक्यं प्रति मतिभिन्ना बहुधा न्यायवेदिनाम्॥'

तत्र पूर्वोक्तमेत्र 'पदानां परस्परापेद्धाःगां निरपेद्धः समुदायो वाक्यम् ? इति वाक्यलद्धां समीचीनम् । अन्येषां तु सदोषत्वादिति प्रतिपत्तव्यम् । ४ न्यायदीपिकायाम् ।

१ श्रर्थस्य स्वरूपं प्रतिपाद्यितुमाह ऋथेति।

त्तच्याकथनम् । 'त्रानेके त्रान्ता धर्माः सामान्यविशेषपर्यायगुणा। यस्येति सिद्धोऽनेकान्तः । तत्र सामान्यमनुवृत्ति २ स्वरूपम् । तद्धि घटत्वं पृथुबुध्नोदराकारः ३, गोत्विमिति सास्नादिमत्वमेव । तस्मान्न व्यक्तितोऽत्यन्तमन्यन्नित्यमेकमनेकवृत्ति । त्रान्यथा—

१ श्रमेकान्तस्य ब्युत्पत्तिमुखेन लज्ञ्णं निवध्नाति श्रमेके इति। २ श्रमुग-ताकारप्रतीतिविषयमित्यर्थः। स्रत्रायं विशेषः-'सामान्यं द्विविधम्—ऊर्ष्ट्रता-सामान्यं तिर्यक्सामान्यं चेति । तत्रोर्ध्वतासामान्यं क्रमभाविषु पर्यायेष्वेकत्वा-न्वयप्रत्ययमाह्यं द्रन्यम् । तिर्यक्सामान्यं नानाद्रन्येषु पर्यायेषु व सादृश्यप्रत्य-यग्राह्यं सदृशपरिगामरूपम् ।'-युक्त्यनुशा० टी० पृ० ६० । सामान्यं द्वेषा तिर्यगूर्वताभेदात् ।४-३। सदृशपरिसास्तिर्यक् खरुडमुरुडादिषु गोत्ववत् ।४-४। परापरविवर्त्तव्यापि द्रव्यधूर्ध्वता मृदिव स्थासादिषु ।४-५। -परीज्ञामुख ।३ 'सामान्यं द्विविधं परमपरञ्च । तत्र परं सत्ता, श्रपरं सत्ताव्याप्यं द्रव्यत्वादि । •• तत्र नित्यमनेकव्यक्तिवृत्ति सामान्यम् , नित्यत्वे सति स्त्राश्रयान्योन्याभाव-सामानाधिकरएयं वा । परमपि सामान्यमपरमपि तथाऽपरं तु सामान्यं विशेषसंज्ञामपि लभते ।'-वैशेषिकसृत्रोप० पृ० ३४। तन्न युक्तम्-'नित्यैक-रूपस्य गोत्वादेः क्रमयौगपद्याभ्यामर्थकियाविरोधात्। प्रत्येकं परिसमाप्त्या व्यक्तिषु वृत्त्यगाञ्चानेकं सदृशपरिग्णामात्मकमेवेति तिर्यक्सामान्यसुक्तम् ।'— प्रमेयर० पृ॰ १७६ । 'तचाऽनित्यासर्वगतस्वभावमभ्युपगन्तव्यम् । नित्यस-र्वगतस्वमावत्वेऽर्यक्रियाकारित्वायोगात् । न खलु गोत्वं वाहदोहादाबुपयुज्यते, तत्र व्यक्तीनामेव व्यापाराभ्युपगमात् । ''तत् (सामान्यं) सर्वसर्वगतं स्वव्य-क्तिसर्वेगतं वा १ न तावत्सर्वसर्वगतम् ; व्यक्त्यन्तरात्तेऽनुपलभ्यमानत्वाद्वस्वितः स्वात्मवत् । • • नापि स्वव्यक्तिसर्वगतम् ; प्रतिव्यक्ति परिसमाप्तत्वेनास्याऽने-

<sup>ा</sup> मु 'पर्याया गुणा' । २ म प मु 'स्रनृष्ट्च' । 3 स्था प 'पृथुबुध्नो-दराबाकारः' ।

कत्वानुप्रक्लाद्वयिक्तस्वरूपवत् । कार्त्स्यंकदेशास्यां वृत्यनुपपत्तेश्वासत्वम् । किञ्च, एकत्र व्यक्तौ सर्वात्मना वर्तमानस्यान्यत्र वृत्तिनं स्यात् । तत्र हि वृत्तिस्त हेशे गमनात् , पिण्डेन सहोत्पादात् , तद्दशे सन्द्रावात् , श्रंशा्वत्त्या वा स्यात् १ न तावद्वमनादन्यत्र पिण्डे तस्य वृत्तिः ; निष्कियत्वोप्गमात् । किञ्च, पूर्वपिण्डपरित्यागेन तत्तत्र गच्छेत् , अपरित्यागेन वा १ न तावत्परित्यागेन, प्राक्तनिपण्डस्य गोत्वपरित्यक्तस्यागोरूपताप्रसङ्गात् । नाप्यपरित्यागेन, अपरित्यक्तप्राक्तमात्विण्डस्यास्यानंशस्य रूपादेरिव गमनाव्यम्मवात् । न ह्यपरित्यक्तप्रवाधाराणां रूपादीनामाधारान्तरसंक्रान्तिर्द्धः । नापि पिण्डेन सहोत्पादात्, तस्यानित्यत्वानुपङ्गात् । नापि तह् शे सत्वात् , पिण्डोत्पत्तेः प्राक् तत्र निराधारस्यास्यावस्थानाभावात् । मावे वा स्वाश्रयमात्रवृत्तिव्वविरोधः । नाप्यश्यवत्त्यां, निरंशत्वप्रतिज्ञानात् । ततो व्यक्त्यन्तरे सामान्यस्याभावानुपङ्गः । परेपां प्रयोगः 'ये यत्र नोत्पन्ना नापि प्राग्वस्थायाने नापि पश्चादन्यतो देशादार्गातमन्तस्ते तत्राऽसन्तः, यथा वरोन्यमाङ्गे तदिपाण्म् , तथा च सामान्यं तच्छून्यदेशोत्पादवित घटादिके कस्तुनि' इति । उक्तञ्च—

न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्। जहाति पूर्वं नाधारमहो व्यसनसन्ततिः॥'—प्रमेयक०पृ० ४७३।

'किञ्च, इदं सामान्यं व्यक्तिभ्यो भिन्नं चेत्; तद् व्यक्त्युत्पत्तौ उत्पद्यते न वा १ यद्युत्पद्यते, तद्देवानित्यत्वम् । नोत्पद्यते चेत्; तद् उत्पत्तिप्रदेशे विद्यते न वा १ यदि विद्यते, व्यक्त्युत्पत्तेः पूर्वमिष गृह्याते । स्त्रथ तद् शे तत् नास्ति, उत्पन्ने तु व्यक्तिविशेषे व्यक्त्यन्तराद् स्त्रागच्छति । ननु ततः तद् स्त्रागच्छत् पूर्वव्यक्ति परित्यज्य स्त्रागच्छति न वा १ प्रथमपत्ते तस्याः तद्रहितत्वप्रसङ्गः । स्रथापरित्यज्य, तन्नापि कि व्यक्त्या सहैवागच्छति कि वा केनचिदंशेन तन्नेव तिष्ठति केनचिद्गगच्छति १ प्रथमविकल्पे शावले-येऽपि 'बाहुलेयोऽयम्' इति प्रतीतिः स्यात् । द्वितीयविकल्पस्त्वयुक्तः,

न 'याति न च 'तत्रास्ते न 'पश्चादस्ति 'नांशवत् । 'जहात्ति पूर्वं नाधारमहो ' व्यसनसन्तितः' ॥ [ ] दित्रनागदर्शित2 दूषणगणप्रसरप्रसङ्गात्' । पृथुबुष्नोइराकारादिदर्शनानन्तरमेव 'घटोऽयं घटोऽयं गौरयं गौरणम्' इत्य-

निरंशत्वेनास्यांशवत्त्या प्रवृत्त्यसम्भवात् । सांशत्वे चास्य व्यक्तिवदनित्यत्व-प्रसङ्गः ।'—न्यायकुमु० १० २८७, २८८ । 'क्वचिदेकत्र नित्यात्मन्याश्रये सर्वात्मना वृत्तं सामान्यं तावत् उत्पित्सुदेशे प्राग्नासीद्दनाश्रितत्वप्रसङ्गात् , नान्यतो याति सर्वात्मना पृक्षाधारापरित्यागादन्यथा तदभावप्रसङ्गात् , नाप्येकदेशेन, सांशत्याभावात् , स्वयमेव पश्चाद्भवति स्वप्रत्ययकारित्वात् , स्वाश्ययिनाशे च न नश्यति नित्यत्वात् , प्रत्येकं परिसमामं चेति च्याहतमेतत् ।'—श्रष्टस. १. २१६ । एतदुकानेव दोषान् दिग्नागोक्तकारि-क्या मूले दीपिकाकारो दर्शयति न यातीति ।

१ गोत्वादिसामान्यं हि व्यक्त्यन्तरं न गच्छितं निष्क्रियत्वोषगमात् । २ व्यिक्तदेशे, यत्र गोपिएष्ठ उत्पद्यते तत्र न गोपिएष्ठोत्पादात्पूर्वं विद्यते, देशस्यापि तस्य गोत्वापत्तेः । ३ न वा गोषिएष्ठोत्पादान्तरं तेन सहोत्पद्यते तस्य गित्यत्वाम्युपगमात् । श्रम्थथाऽनित्यत्वानुषद्भतत् । ४ न चाशसिहतं निरंशत्वप्रतिज्ञानात् । श्रम्थथा सांशत्वप्रसङ्गात् । ५ न च प्राक्तनमाधारं गोपिएढं त्यंजित तस्यागोत्वापत्तेः । ६ तदेवं गोत्वादिसामान्यस्य नित्यैकसर्वंगतत्वाभ्युपगमे एतेर्दू षर्णेनं परिमुच्यते सोऽयं यौगः । श्रहो श्राश्चर्यं कष्टं वा एतेषामपरिहार्या व्यसनसन्तितः दूषण्परम्परा तृथा स्थितिरिति यावत् । ७ कारिकेयं धर्मकीर्त्तिविरचिते प्रमाणवार्त्तिकेऽपि (१-१५३) मूलरूपेखोपलभ्यते । परमत्र प्रम्थकृता नामोल्लेखपुरस्सरं दिग्नागस्योका । ततः सम्भवति दिग्नागस्येव कस्यचिद्ग्रन्थस्येयं कारिका स्थादिति । ६ दिग्ना-ततः सम्भवति दिग्नागस्येव कस्यचिद्ग्रन्थस्येयं कारिका स्थादिति । ६ दिग्ना-

<sup>🗴</sup> प मु 'नाशवत्'। 2 मु 'दूषित'।

चनुवृत्तप्रश्ययसम्भवात् । विशेषोऽपि 'स्थूलोऽयं घटः, सूद्मः' इत्यादिव्यावृत्तप्रत्ययालम्बनं । घटादिस्वरूपमेव । वतथाः चाह भगवान्माणिक्यनन्दिभट्टारकः—''सामान्यविशेषात्मा तदर्थः'' [ परीह्मा० ४-१ ] इति ।

§ ७७. ४पर्यायो द्विविधः — ऋर्थपर्यायो व्यञ्जनपर्यायश्चेति । तत्रार्थपर्यायो भूतत्वभविष्यत्वसंस्पर्शरिहतशुद्धवत्तेमानकालाव2-विष्ठश्नं वस्तुस्वरूपम् । तदेतद्वजुसूत्रनयविषयमामनन्त्यभियुक्ताः । पतदेकदेशावलिक्वनः खलु सौगताः श्विषाकवादिनः । व्यञ्जनं व्यक्तिः प्रवृत्तिनिवृत्तिनिवन्धनं जलानयनाद्यर्थिक्वयाकारित्वम् ३, तेनोपलिक्तः पर्यायो व्यञ्जनपर्यायः, मृदादेः [यथा] पिण्ड-स्थास-कोश-कुशूल-घट-कपालादयः 4 पर्यायाः ।

गेनोक्तकारिकया दर्शितानि दूपणानि तेषां गणः समूहस्तस्य प्रसरो विस्तर-स्तस्य प्रसङ्गस्तस्मादित्यर्थः।

१ श्रनुगतप्रतीतिभावात् । ततो घटत्वादिसामान्यं घटादिव्यक्तेः कथ-क्विच्यभिन्नमेवेत्यवसेयम्। २ तदुक्तं परीच्चामुखे—'विशेषश्च ।४-६। पर्या-यव्यतिरेकमेदात् ।४-७। एकस्मिन्द्रव्ये क्रमभाविनः परिणामाः पर्यायाः श्चात्मनि हर्षविषादादिवत्' ।४-८। श्चर्यान्तरगतो विसहशपरिखामो व्यतिरको गोमिहषादिवत्' ।४-६। । ३ स्वोक्तमेव प्रमाण्यति तथा चाहेति । ४ संचे-पतः सामान्यं विशेषं च निरूष्य पर्यायं निरूपयितुमाह पर्यायेति ।

I मु 'वलम्बनं'। 2 प मु 'कालत्वाव'। 3 आ 'निबन्धनजलानय-नाचर्यक्रियाकारित्वे', म प मु 'निबन्धनजलानयनाचर्यक्रियाकारित्वं'। 4 द 'कपालमालादयः'।

§ ७८. 'यावद्द्रव्यभाविनः सकत्तपर्यायानुवर्त्तनो गुणाः 'वस्तुत्वरूपरसगन्धस्पर्शादयः। मृद्द्रव्यसम्बन्धिनो हि वम्तुत्वादयः पिएडादिपर्यायाननुवर्त्तन्ते, न तु पिएडादयः स्थासादीन्। तता एव पर्यायाणां गुणोभ्यो भेदः । भ्यद्यपि सामान्यविशेषो पर्यायो तथापि सङ्केतमहणनिबन्धनत्वाच्छव्दव्यवहारविषयत्वाचागम2

१ गुणं लद्मयति यावदेति । २ वस्तुत्वप्रमेयत्वादयः सामान्यगुणाः । रूपरसादयो विशेषगुणाः । तेषां लद्मणं तु—

सर्वेष्विवशेषेण हि ये द्रव्येषु च गुणाः प्रवर्तन्ते। ते सामान्यगुणा इह यथा सदादि प्रमाणतः सिद्धम्।। तिसम्नेव विवित्तत्वस्तुनि मग्ना इहेदमिति चिज्जाः। ज्ञानाद्यो यथा ते द्रव्यप्रतिनियमितो विशेषगुणाः॥

—ऋध्यात्मक० २−७,⊏ ।

३ गुण्पर्याययोः को भेदः १ इत्यत्रोच्यते, सहभाविनो गुणाः क्रमभा-विनः पर्याया इति । गुणा हि द्रव्येण सह त्रिकालावच्छेदेन वर्त्तन्ते न तु पर्यायाः तेषां क्रमवर्त्तित्वादिति भावः । तथा चोक्रम्—

श्चन्वयिनः किल नित्या गुणाश्च निर्गुणावयवा ह्यनन्तांशाः।
द्रव्याश्रया विनाशप्रादुर्भावाः स्वशक्तिभः शश्वत्।।
व्यतिरेकिणो ह्यनित्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयाश्चापि।
ते पर्याया द्विविधा द्रव्यावस्थाविशेषधर्माशाः।।
श्चभ्यात्मक० २—६,६।

४ ननु सामान्यविशेषाविष पर्यायावेव तत्कथमत्र तयोः पर्यायेम्यः पृथम् निर्देश इत्यत श्राह यद्यपीति । सामान्यविशेषौ यद्यपि पर्यायावेव तथाप्याऽऽगमप्रकरणानुरोधात्तयोः पृथग्निर्देशकर्त्तव्यस्यावश्यकत्वादिति ।

I द 'स्रत' । 2 मु 'निबन्धनस्य शब्दव्यवहारविषयत्वादागम' ।

प्रस्तावे तयोः पृथग्निर्देशः। । तद्नयोर्गुणपर्याययोः द्रव्यमाश्रयः "गुणपर्ययवद्द्रव्यम्" [तत्त्वार्थस्० ५-३८] इत्याचार्यानुशासनात् । तद्पि सत्वमेव "सत्वं द्रव्यम्" [ ] इत्यकलङ्कीयवचनात् ।

सित्वं द्विधा विभज्य द्वयोरप्यनेकान्तात्मकत्वप्ररूपग्रम्

१ उपदेशात् । २ भगवता श्रीउमास्वातिनाऽन्युक्तम्—'सद्द्रव्यलच्च-रणम्'—तत्त्वार्थसू० ५-२६ । ३ सत्त्वमपि । ४ जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं चापि । ५ ५ समन्तभद्रस्वामिभिरपि तथैव प्रतिपादनात् । तथा हि —

> घटमौतिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम् । शोकप्रमोदमाध्यरथ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥ पयोत्रतो न दृष्यत्ति न पयोऽत्ति द्धित्रतः । श्रगोरसत्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम् ॥

> > — ऋाप्तमी० का० ५६, ६०।

इदमत्राकृतम्—सर्वे हि वस्तुजातं प्रतिसमयमुत्पादव्ययभौव्यात्मकं समनुभूयते । घटार्थिनो हि जनस्य घटिविनाशे शोकः, मुकुटार्थिनो मुकुटो-त्पादे हर्षः, मुक्णीर्थिनश्च मुक्णंसत्वे माध्यस्थ्यं जायमानं हश्यते । न चैतद् निहेंतुकं सम्भवति । तेन विज्ञायते मुक्णंदिवस्तु उत्पादादित्रयात्मकम् ,तदन्ति-रेण शोकाद्यनुपपत्तेरिति । एवं 'यस्य पयो दुग्धमेवाहं भुञ्जे इति व्रतं नियमः,

<sup>ा</sup> द 'तद्वदनयो'। 2 स्ना प 'इत्याकरज्ञवचनात्', मु 'इत्याकरजवचनात्' पाठः। मूले द प्रतेः पाठो निद्धिग्तः। स च युक्तः प्रतिभाति।—सम्पा०।

द्रव्यस्य स्वर्गप्रापकपुरुयोदये सित मनुष्यस्वभावस्य व्ययः, दिव्या-स्वभावस्योत्पादः, चैतन्यस्वभावस्य घ्रीव्यमिति । जीवद्रव्यस्य 'सर्व-धैकरूपत्वे2 पुरुयोदयवैफल्यप्रसङ्गात् । सर्वथा भेदे पुरुयवानन्यः फलवानन्य इति पुरुयसम्पादनवैयर्थ्यप्रसङ्गात् । उपरोपकारेऽप्या-रमसुक्रतार्थमेव प्रवर्त्तनात् । तस्माञ्जीवद्रव्यरूपेगाभेदो मनुष्य5-देवपर्यायरूपेगा भेद इति 6प्रतिनियतनयनिरस्तविरोधौ भेदाभेदौ प्रामाणिकावेव ।

नासौ दध्यत्ति दिध भुंको । यस्य च दध्यहं भुञ्जे इति वतं नासौ पयोऽति दुग्धं भुंक्ते । यस्य चागोरसमहं भुञ्जे इति वतं नासावुभयमत्ति । कुतः ? गोरसरूपेण तयोरेकत्वात् । दुग्धवतस्य दिधरूपेणाभावात् । दिधवतस्य पयो-रूपेणाभावात् । त्रागोरसवतस्य दिधदुग्धरूपेणाभावात् । तस्मात्तत्वं वस्तु त्रयात्मकं स्थितित्युत्पत्तिव्ययात्मकं सुघटमेतदनेकान्ते जैनमते इति ।'— आपतमी० वृ० का० ६० । श्रीपण्डितप्रवर्राजमल्लेनाप्युक्तम्—

कैश्चित्पर्य्यविगमैर्व्येति द्रव्यं ह्युदेति समकाले । स्रन्येः पर्ययभवनैर्धमद्वारेण शाश्वतं द्रव्यम् ॥

—ग्रध्यात्मक० २-१६।

१ पर्यायेभ्यः सर्वथाऽभेदे । २ मनुष्यादिपर्यायेभ्यो जीवद्रव्यस्य कथ-िचद्य्यन्वयाभावे कृतस्य फलाभावादकृतस्य च फलप्राप्तेः पुरायसम्पादनं व्यर्थमेव स्यात् । कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गश्च स्यादिति भावः । ३ नही-मावनुभूयमानौ भेदाभेदौ मिथ्याभूतौ विरुद्धौ वा । तथा चोक्तं श्रीमत्समन्त-

<sup>1</sup> म मु 'देव'। 2 म प 'कान्तरूपे', मु 'कान्तरूपत्वे'। 3 म 'कारोऽज्या', मु 'कारस्याप्या'। 4 प 'प्रत्तेमानात्', मु 'प्रवर्त्तमानत्वात्'। 5 मु 'मनुष्यपर्यायदेवपर्याय'। 6 द 'प्रतिनियम।

§ ८०. तथैवाजीवस्य। मृद्द्रव्यस्यापि मृदः पिण्डाकारस्य व्ययः, पृथुबुष्नोदराकारस्योत्पादः, मृद्रपस्य ध्रुवत्विमिति सिद्धमुत्पादादि-युक्तत्वमजीवद्रव्यस्य । स्वामिसमन्तभद्राचार्याभिमतानु3सारी वामनोऽपि सदुपदेशात्प्राक्तनमज्ञानस्वभावं हन्तुमुपरितनमर्थज्ञान-स्वभावं स्वीकर्त्तुं च यः समर्थे त्रात्मा स एव शास्त्राधिकारीत्याह "न शास्त्रमसद्द्रव्येष्वर्थवत्" [ ] इति। तदेवमनेका-न्तात्मकं वस्तु प्रमाण्वाक्यविषयत्वाद्र्थत्वेनाविष्ठते। तथा च प्रयोगः- 'सर्वमनेकान्तात्मकं सत्वात्। यदुक्तसाध्यं न, तन्नोक्त-साधनम् , यथा गगनारविन्द्मिति ।

§ ८१. ननु यद्यप्यरिवन्दं गगने नास्त्येव तथापि सरस्यस्तीति ततो न सत्वरूपहेतु4 व्यावृत्तिरिति5 चेत्; तर्हि तदेतदरविन्दमधि-करण्विशेषापेत्रया सदसदात्मकमनेकान्तमित्यन्वयदृष्टान्तत्वं र भवतेव प्रतिपादितमिति सन्तोष्टव्यमायुष्मता। अउदाहृतवाक्ये-

भदाचार्यै :---

प्रमाणगोचरी सन्ती भेदाभेदी न संवृती। तावेकत्राविरुद्धी ते गुणमुख्यविवद्मया।।

-स्राप्तमी० का० ३६।

१ यदुक्तम्-

'तद्द्रव्यपर्यायात्माऽर्थो बहिरन्तश्च तत्त्वतः।'

लघीय० का० ७।

२ ऋरविन्दस्येति शेषः । ३ प्रत्यत्तेगानुमानेन च वस्तुनोऽनेकान्ता-

1 मु 'तथैवाजीवद्रव्यस्या'। 2 म मु 'मजीवस्य'। 3 मु 'भिमतमतानु'। 4 भा म मु 'सत्वहेतु'। 5 द मु 'इति' नास्ति।

नापि सम्यग्दरीनज्ञानचारित्राणां मोत्तकारणत्वमैव न संसारकार रणत्विमिति विषयविभागेन कारणाकारणात्मकत्वं प्रतिपाद्यते । 'सर्वं वाक्यं सावधारणम्' इति न्यायात् । एवं प्रमाणसिद्धमनेकार मत्तात्मकं वस्तु ।

[ मयं स्वरूपतः प्रकारतश्च निरूप्य सप्तभङ्गीप्रतिपादनम् ]

§ =२. नया विभज्यन्ते । ननु कोऽयं नयो नाम2 १ उच्यते; प्रमाणगृहीतार्थैकदेशप्राही भप्रमातुरिभप्रायविशेषः ३। "नयो ज्ञातु-रिभप्रायः" [लघीय० का० ५२] इत्यिभिधानात् । स नयः संचेपेण देधा — द्रव्यार्थिकनयः, पर्यायार्थिकनयश्चेति । तत्र द्रव्यार्थिकनयः

त्मकत्वं प्रसाध्यागमेनापि तत्प्रसाधनार्थमाह उदाहृतेति । श्रयं भावः— 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोच्नमार्गः' इत्यागमो यथा सम्यग्दर्शनादि-श्रयाणां समुदितानां मोच्नकारणत्वं प्रतिपादयति तथा संसारकारणत्वाभाव-मपि । तथा चागमादिष सम्यग्दर्शनादीनां कारणाकारणात्मकत्वमनेकान्तस्व-रूपं प्रतिपादितं बोद्धव्यम् ।

१ श्रुतज्ञानिनः । ऋभिप्रायो विवज्ञा । २ सम्पूर्णश्लोकस्विवत्थम्— ज्ञानं प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास इष्यते । नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽथपरिष्रहः ॥

३ 'नयो द्विविधः—द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च । पर्यायार्थिकनयेन पर्या-यतत्त्वमधिगन्तव्यम् । इतरेषां नामस्थापनाद्वव्याणां द्रव्यार्थिकेन, सामा-न्यात्मकत्वात् ।'—सर्वार्थास०१-६। यथोक्तं श्रीविद्यानन्दस्वामिभिः— 'संद्येपाद् द्वी विशेषेण द्रव्यपर्यायगोचरी ।'- त०१लो०पृ० २६८।

<sup>ा</sup> द 'त्राथ नयं विभजति' पाठः। 2 द 'नाम नयः'। 3 म मु 'नयः' इत्यधिकः पाठः।

द्रव्यपर्यायरूपमेकानेकात्मकमनेकान्तं प्रमाणप्रतिपन्नमर्थं विभज्य पर्यायार्थिकनयविषयस्य भेट्स्योपसर्जनभावेनावस्थानमात्रमभ्युतु-जानन्। स्वविषयं द्रव्यमभेदमेव व्यवहारयति, "नयान्तरविषय-सापेद्यः समयः" ] इत्यभिधानात् । यथा सुवर्शमान-येति । श्रत्र द्रव्यार्थिकनयाभिप्रायेण सुवर्णद्रव्यानयनचोदनायां कटकं कुण्डलं केयूरं चोपनयन्तुपनेता कृती भवति, सुवर्णकृपेण कटकादीनां भेदाभावात्। द्रव्यार्थिकनयमुपसर्जनीकृत्य प्रवर्त्तमान-पर्यायार्थिकनयमवलम्ब्य कुण्डलमानयेत्युक्ते न कटकादी प्रवर्त्तते, कटकादिपर्यायात् कुण्डलपर्यायस्य भिन्नत्वात् । ततो द्रव्यार्थिक-नयाभिप्रायेण सुवर्णं स्यादेकमेव, पर्यायार्थिकनयाभिप्रायेण स्यादः नेकमेव, क्रमेणोभयनयाभिप्रायेण स्वादेकमनेकं च3, युगपदुभय4 नयाभिप्रायेण स्यादवक्तव्यम्, युगपत्प्राप्तेन नयद्वयेन विविक्त-स्वरूपयोरेकत्वानेकत्वयोर्विमर्शासम्भवात् । न हि युगपदुपनतेन शब्दद्वयेन घटस्य प्रधानभूतयो ५ रूपवत्वरसवत्वयोविविकस्वरू-पयोः प्रतिपादनं शक्यम् । तदेतदवक्तव्यस्वरूपं तत्तदिभिप्रायैरूपः

<sup>&#</sup>x27;स द्रव्यार्थिकः, पर्यायार्थिकश्च । द्रवति द्रोप्यति ऋदुवत् इति द्रव्यम् , तदेवार्थोऽस्ति यस्य सो द्रव्यार्थिकः ।' लघीय० का० स्वो० ३०। १ उक्तञ्च—

मेदाभेदात्मके क्रेये भेदाभेदाभिसन्धयः। ये तेऽपेत्तानपेत्ताभ्यां लक्ष्यन्ते नयदुर्ण्याः॥—लघीय का० ३०।

<sup>ा</sup> द 'मभ्यनुजानानः' । 2 मु 'कटकादिपर्यायस्य ततो भिन्नत्वात्' । 3 द 'च' नास्ति । 4 द 'एवं च युगपदुभय' । 5 स्त्रा म मु 'रूपत्वरसत्वमी' ।

भतेनैकत्वादिना समुचितं स्यादेकमवक्तव्यम् , स्यादेकमवक्तव्यम् , स्यादेकानेकमवक्तव्यमिति स्यात् । सैषा नयविनियोगपरिपाटी सप्तभङ्गीत्युच्यते । भङ्गशब्दस्य वस्तुस्वरूपभेदवाचकत्वात् । सप्तानां भङ्गानां समाहारः सप्तभङ्गीति । सिद्धेः ।

\$ = ३. नन्वेकत्र वस्तुनि <sup>२</sup>सप्तानां भङ्गानां कथं सम्भवः १ इति चेतः; यथैकस्मिन् रूपवान् घटः रसवान् गन्धवान् स्पर्शवानिति

१ ननु केयं सप्तमङ्गी १ इति चेत्; उच्यते; 'प्रश्नवशादेकत्र वस्तुन्यवि-रोवेन विविप्रतिषेधकल्पना सप्तमङ्गो'-तत्त्वार्थवार्तिक १-६। न्यायविनि-श्चयेऽपि श्रीमद्कलङ्कदेवेक्कम्-

द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषप्रविभागतः । स्याद्विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तभङ्गी प्रवर्त्तते ॥ ४४१॥

श्रीयशोविजयोऽप्याह—'एकत्र वस्तुन्यकैकधर्मपर्यनुयोगवशादिवरोधेन-ध्यस्तयोः समस्तयोश्र विधिनिषेषयोः करूपनया स्यात्काराद्विरोधेन-ध्यस्तयोः समसङ्गी। इयं च सप्तभङ्गी वस्तुनि प्रतिपर्यायं सप्तविधध-माणां सम्भवात् सप्तविधसंशयोत्थापितसप्तविधजिज्ञासामृलसप्तविधप-श्नानुरोधादुपपद्यते।'—जैनतकं मा० ए० १६। 'नन् एकत्राऽपि जीवादिवस्तुनि विधीयमानिविध्यमानानन्तधर्मसद्भावात्तकरूपनाऽनन्त-भङ्गी स्यात् (न तु सप्तभङ्गी); इति चेन्नः श्रुनन्तानामपि सप्तभङ्गी-नामिष्टत्वात्, तत्रैककत्वानेकत्वादिकरूपनयाऽपि सप्तानामेव भङ्गानामु पपत्तः, प्रतिपाद्यप्रश्नानां तावतामेव सम्भवात्, प्रश्नवशादेव सप्तभङ्गीति नियमवचनात्। सप्तविध एव तत्र प्रश्नः कृत इति चेत्, सप्तविध-धन्त्रात्तासाद्यनात्। सापि सप्तविध एव तत्र प्रश्नः कृत इति चेत्, सप्तविध-धन्ताः। सप्तविध-धन्तिः। सप्तविध-धन्ताः। सप्तविध-धन्तिः। सप्तविध-धनः। सप्तविध-धन्तिः। सप्तविध

ष्ट्रथान्यवहारनिबम्धना। रूपवत्वादिस्वरूपभेदाः सम्भवन्ति तथै-षेति सम्तोष्टन्यमायुष्मता।

§ प्रश्न. एवमेव परमद्रव्यार्थिकनयाभिष्रायविषयः परमद्रव्यं सत्ता2, तद्येश्वया "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह-नानास्ति किञ्चन", सद्व्येण चेतनानामचेतनानां च भेदाभावात्। भेदे तु सद्विलच्चण-स्वेन तेषामसत्वप्रसङ्गात्।

§ न्ध्रः ऋजुसूत्रनयस्तु परमपर्यायार्थिकः । स हि भूतत्वभिविश्य्यत्वाभ्यामपरामृष्टं शुद्धं वर्त्तमानकालाविच्छन्नवस्तुस्वरूपं ३ पराश्मशित । तन्नयाभिप्रायेण बौद्धाभिमतक्षणिकत्विसिद्धिः । एते नयाश्मिप्रायाः सकलस्विविषयारोपात्मकमनेकान्तं प्रमाणिविषयं विभन्ध्य च्यवहारयन्ति । स्यादेकमेव वस्तु द्रव्यात्मना न नाना4, स्थान्नानैव पर्यायात्मना नैकमिति । तदेतत्प्रतिपादितमाचार्यसमन्तभद्रश्चामिभिः—

ैश्रनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः । श्रनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितान्नयात ॥

[स्वयम्भू० १०३] इति।

<sup>(</sup>२) श्रसःवम् , (३) कमार्पितोभयं सःवासःवाख्यम् , (४) सहार्पितोभयमवः कव्यत्वरूपम् , (५) सःवसहितमवकव्यत्वम् , (६) श्रसःवसहितमवकव्यत्वम् , (७) सःवासःवविशिष्टमवकव्यत्वमिति ।

३ ननु सर्वस्य वस्तुनोऽनेकान्तामकत्वेऽनेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकर<sup>्</sup>

<sup>1</sup> द 'निवन्धनरूपवत्वादि'। 2 मु 'परमङ्गव्यसत्ता'। 3 म मु 'वस्तु-रूपं'। 4 म प मु 'स्यादकेमेव द्रव्यात्मना वस्तु नो नाना'।

'अनियतानेकधमेवद्वस्तुविषयत्वारप्रमाणस्य, नियतेकधमेवद्वस्तुविषयत्वाह्य सर्वथेकमेवद्विस्तुविषयत्वाह्य सर्वथेकमेवद्विस्तुविषयत्वाह्य सर्वथेकमेवद्विस्तुविषयत्वाह्य नयस्य। यद्येनामार्ह्ती सरिणामुल्लाङ्घ्य सर्वथेकमेवद्विस्तियां अह्य नेह् नानास्ति किञ्चन, कथञ्चिद्विपा नाना नेत्याप्रहः स्यात्तदेतदर्थाभासः। एतत्प्रतिपादकं वचनमिप् आगमाभासः, प्रत्यत्तेण 'सत्यं भिदा तत्त्वं भिदा" [ ] इत्यादिनाऽऽगमेन च वाधितविषयत्वात्। सर्वथा भेद एव न कथञ्चिद्वय्यभेद इत्यवाय्येवमेव विश्लेयम्, सदृष्णापि भेदेऽसतः अर्थक्वियान

परिकल्पनीयं तथा चानवस्था इत्यन्नाह श्रानेकान्तोऽप्यानेकान्त इति । इद-मन्नाकृतम्— प्रमाण् नयसाधनत्वेनानेकान्तोऽप्यनेकान्तात्मकः । प्रमाण् विष-यापेच्याऽनेकान्तात्मकः, विविच्चतनयविषयापेच्या एकान्तात्मकः । एकान्तो द्विविधः— सम्यगेकान्तः, मिथ्येकान्तश्च । तत्र सापेचः सम्यगेकान्तः स एष नयविषयः । श्रपरस्तु निरपेचः,सो न नर्यावषयः, श्रपि तु दुर्नयविषयः मिथ्या-रूपत्वात् । तदुक्तम्— 'निरपेचा नया मिथ्या, सापेचा वस्तु तेऽर्थकृत्'इति । तथा चानेकान्तस्याण्यनेकान्तात्मकत्वमिकद्भम् , प्रमाण्यतिपन्ने वस्तुन्य-नवस्थादिदोष्यानवकाशादिति ध्येयम् ।

१ प्रमाणनययोः को भेदः १ इत्यत ग्राह ग्रानियतेति । उक्तञ्च—
 'त्र्र्थस्यानेकरूपस्य धीः प्रमाणं तदंशधीः ।
 नयो धर्मान्तरापंची दुर्नयस्तिकराष्ट्रतिः ॥'
 २ तस्यापि प्रत्यचादिना बाधितत्वादर्थाभास्तवं बोध्यमिति भावः । ३ सदू-

I द 'तत्कथंचिद्पि'। 2 स्ना प 'एतत्प्रतिपादकमपि वचनं'। म मु 'एतत्प्रतिपादकमतिवचनं'।

कारित्वासम्भवात् ।

§ ८६, वत्नु प्रतिनियताभिप्रायगोचरतया पृथगात्मनां पर-स्वरसाहचर्यानपेद्यायां मिध्याभूतानाभेकत्वानेकत्वादीनां धर्मा-गां साहचर्यलद्यासमुदायोऽपि मिध्यवेति चेत्; तदङ्गीकुर्महे परस्परोपकार्योपकारकभावं विना स्वतन्त्रतया नैरपेत्त्यापेद्यायां पट-स्वभावविमुख3तन्तुसमृहस्य शीतनिवारणाद्यर्थक्रियावदेकत्वानेक-त्वादीनामर्थक्रियायां सामर्थ्याभावात्, कथिक्विन्मध्यात्वस्यापि सम्भवात्। वतुक्तमाप्तमीमासायां स्वामिसमन्तभद्राचार्यः—

<sup>४</sup>मिथ्यासमृहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकान्तताऽस्ति नः । "निरपेश्ना नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु ते<sup>द</sup>ऽर्थकृत्" ॥१०≍॥ इति ।

पापेच्चयाऽपि घटादिवस्त्नां सर्वथा मेदेऽसत्त्वप्रसङ्गात् । तथा च स्रपुष्यवदेवः तत्त्ववे स्यात् । तदुक्रम्—

'सदातमना च भिन्नं चेत् ज्ञानं ज्ञेयाद् द्विधाऽप्यसत्। ज्ञानाभावे कयं ज्ञेयं बहिरन्तश्च ते द्विवाम् ॥'

—आप्तमी०का० ३०।'

१ अर्थिकियाकारित्वं हि सतो लज्ञणम् । असत्त्वे च तन्न स्यादिति । भावः । २ अनेकान्ततत्त्वे दूपणमुद्धावयम् परः शङ्कते निव्वति । ३ स्वोक्तमेव प्रकरणकारः श्रीमत्समन्तभद्गस्यामिवचनेन प्रमाणयिति ततुक्कमिति । ४ अस्याः कारिकाया अयमर्थः—ननु एकत्वानेकत्वनित्य-

<sup>ा</sup> मु 'साहचर्यानपेद्धारणां'। 2 मु 'मेकत्वादीनां'। 3 प 'विमुक्ततन्तु-समूहस्य', मु 'विमुक्तस्य तन्तुसमूहस्य'।

### § ८७. <sup>१</sup>ततो <sup>२१</sup>नयप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः' इति सिद्धः सिद्धान्तः । पर्याप्तमागमप्रमाणम्<sup>४</sup>।

त्वानित्यत्वादौनां सर्वधैकान्तरूपाणां धर्माणां मिध्यात्वात्तत्समुद्दायरूपः स्या
द्वादिभिरम्युपगतोऽनेकाग्तोऽपि मिथ्येष स्यात् । न हि विधकणिकाया विषत्वे
तत्समृहस्याविषत्वं कैश्चिद्मयुपगम्यते । तन्न युक्तम् ; मिध्यासमृहस्य जैनेरन
भ्युपगमात् । मिथ्यात्वं हि निरपेक्तवं तच्च नास्माभिः स्वीक्रियते सापेक्षाणाः
मेव धर्माणां समृहस्यानेकाग्तत्वाभ्युपगमात् । तत् एव चार्थक्रियाकारित्वम् ,

ग्रर्थक्रियाकारित्वाच्च तेषां षस्तुत्वम् । क्रमयौगपद्याभ्यां हि ग्रानेकान्त एवार्थक्रिया व्याप्ता नित्यक्तिषक्षाद्यकान्ते तदनुपपत्तेः । तथा च निरपेक्ता नयाः

मिथ्या—ग्रर्थिकियाकारित्वाभावादसम्यक् ग्रवस्तु इत्यर्थः । सापेक्षास्तु ते

वस्तु—सम्यक् ग्रर्थिकयाकारित्वादिति दिक् । ५ 'निरपेक्तवं प्रत्यनीकधर्मस्य

निराकृतिः । सापेक्तव्यमुपेक्ता ग्रन्थथा प्रमाणनयाविशेषप्रसङ्कात् । धर्मान्तरादानोपेक्ताहानिलक्षणत्वात् प्रमाणनयदुर्नथानां प्रकारान्तरासम्भवाच्यः

ग्रष्टशावका० १०८ । ६ सापेक्ता नयाः । ७ ग्रर्थिकयाकारिणो भवन्तीति

क्रियाध्याहारः ।

१ पूर्वोक्तमेवोपसंरति ततो इति । २ नयशब्दस्याल्पाच्तरत्वात् 'प्रत्यासत्तेर्वलीयान' इति न्यायाच पूर्वनिपातो बोध्यः । ३ यः खलु 'प्रमाणनयैरिधगमः' इति सिद्धान्तः प्रकारणादानुपन्यस्तः स सिद्ध इति भावः । ४ श्रागमाख्यं परोच्चप्रमाणं निश्चितम् ।

## भन्गुरो वर्द्धमानेशो वर्द्धमानदयानिधेः । श्रीपादस्नेहसम्बन्धात्सिद्धेयं न्यायदीपिका ।।।। इति श्रीमद्धर्द्धमानभट्टारका चार्यगुरुकारुण्यसिद्धसार-स्थतोदयश्रीमद्भिनवधूर्मभूषणा चार्यविरचितायां न्यायदीपिकायां परोक्षप्रकाशस्तृतीयः ।।।।। समाग्नेयं न्यायदीपिका।

१ प्रनथकाराः श्रीमद्भिनवधर्मभूषण्यतयः प्रारब्धनिर्वहण् प्रकाशय-जाहुर्भदृगुरोरिति । सुगममिदं पद्यम् । समाप्तमेतत्प्रकरणम् ।

जैनन्याय-प्रवेशाय बालानां हितकारकम् । दीपिकायाः प्रकाशास्यं टिप्पसां रचितं मया ॥१॥ द्विसहस्रेकवर्षाब्दे स्थाते विक्रमसंक्षके । भाद्रस्य सितपञ्जम्यां सिद्धमेतत्सुबोधकम् ॥२॥ मतिमान्द्यात्प्रमादाद्वा यदत्र स्खलनं कचित् । संशोध्यं तद्वि विद्वद्भिः चन्तव्यं गुसाहिष्टिभिः ॥३॥

इति श्रीमदभिनवधर्मभूगस्ययतिविरचिताया न्यायदीपिकाया न्यायतीर्थं-बैनदर्शनशास्त्रि-न्यायाचार्यपिखतद्रस्वारीलालेन रचितं प्रकाशाख्यं टिप्पणं समासम् ।

<sup>ा</sup> द 'यद्गुरो' पाठः । 2 पद्यमिदं म प मु प्रतिषु नोपलभ्यते । 3 श्रा प द 'परोद्धप्रकाशस्तृतीयः' पाठो नास्ति । तत्र 'श्रागमप्रकाशः' इति पाठो वर्त्तते ।—सम्पा० ।

The toler toler toler

THE RESIDENCE OF THE PERSON OF

कामं द्विषत्रप्युपपत्तिचत्तुः समीच्तां ते समदृष्टिरिष्टम् । त्विय घ्रुवं खंडितमानशृङ्गो भवत्यभद्रोऽपि समन्तभद्रः ॥ —स्वामिसमन्तभद्रः ।



श्रीसमन्तभद्राय नमः श्रीमद्भिनव-धर्मभूषण-यति-विरचित न्याय-दीपिका का

# हिन्दी अनुवाद

**-\*→>**\*€<\*\*-

पहला प्रकाश

さりゅうか

मङ्गलाचरण श्रीर प्रनथ-प्रतिज्ञा-

प्रत्यके त्रारम्भमें मङ्गल करना प्राचीन भारतीय आस्तिक परम्परा है। उसके अनेक प्रयोजन और हेतु माने जाते हैं। १ निर्विन्न-शास्त्र-परिसमाप्ति २ शिष्टाचार-परिपालन ३ नास्ति-कता-परिहार ४ कृतज्ञता-प्रकाशन और ५ शिष्य-शिक्षा। इन 5 प्रयोजनोंको संप्रह करनेवाला निम्नलिखित पद्य है। जिसे पण्डित धाशाधरजीने अपने अनगारधर्मामृतकी टीकामें उद्धृत किया है:—

नास्तिकत्वपरिद्वारः शिष्टाचारप्रपालनम् । पुरुयावाप्तिश्र निर्विध्नं शास्त्रादाचाप्तसंस्तवात् ॥ इसमें नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपालन, पुण्यावाप्ति श्रीर निर्विद्रशास्त्रपरिसमाप्तिको मङ्गलका प्रयोजन बताया है। कृतज्ञताप्रकाशनको श्राचार्य विद्यानन्दने श्रीर शिष्यशिक्ताको श्राचार्य अभयदेवने प्रकट किया है। इनका विशेष खुलासा इस 5 प्रकार है:—

१. प्रत्येक प्रन्थकारके हृद्यमें प्रन्थारम्भके समय सर्व प्रथम यह कामना अवश्य होती है कि मेरा यह प्रारम्भ किया प्रन्थरूप कार्य निर्विन्न समाप्त हो जाय। वैदिकदर्शनमें 'समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत्' इस वाक्यको श्रुति-प्रमाणके रूपमें प्रस्तुत करके समाप्ति और मङ्गलमें कार्यकारणभावकी स्थापना भी की गई है। न्यायदर्शन और वैशेषिक दर्शनके पीछेके अनुयायिओंने इसका अनेक हेतुओं और प्रमाणों द्वारा समर्थन किया है। प्राचीन नैयायिकोंने समाप्ति और मङ्गलमें अव्यक्तिचारी कार्यकारणभाव स्थिर करनेके लिए विन्नष्वंसको समाप्तिका द्वार माना है और जहाँ मङ्गलके होने पर भी समाप्ति नहीं देखी जाती वहाँ मङ्गलमें कुछ कमी (साधनवैगुण्यादि) को बतनाकर समाप्ति और मङ्गलके कार्यकारणभावकी सङ्गति बिठलाई है। तथा जहाँ मङ्गलन

- तत्त्वार्थरलो • १० २।

१ "श्रिभिमतफलिखिरम्युपायः सुनोधः प्रभवति च च शास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात् । इति भवति च पूज्यस्तस्यसादात्मबुद्धै-नं हि कृतसुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥"

२ देखो, सन्मतितर्कटीका पृ० २ ।

३ देखो, विद्धान्तमुकावली पृ॰ २, दिनकरी टीका पृ० ६।

के बिना भी प्रन्थ-समाप्ति देखी जाती है वहाँ श्रानिबद्ध वाचिक श्रथवा मानसिक या जनमान्तरीय मङ्गलको कारण माना है। नवीन नैयायिकोंका मत है कि मङ्गलका सीधा फल तो विन्न-श्र्यंस है श्रीर समाप्ति प्रन्थकर्त्ताकी प्रतिभा, बुद्धि श्रीर पुरुषार्थ-का फल है। इनके मतसे विन्नश्र्यंस श्रीर मङ्गलमें कार्यकारण- 5 भाव है।

जैन तार्किक आचार्य विद्यानन्दने किन्हीं जैनाचार्यके नामसे निर्विष्नशास्त्रपरिसमाप्तिको और वादिराज आदिने निर्विष्नताको

मङ्गलका फल प्रकट किया है।

२. मङ्गल करना एक शिष्ट कर्त्तव्य है। इससे सदाचारका 10 पालन होता है। अतः प्रत्येक शिष्ट प्रन्थकारको शिष्टाचार परिपालन करनेके लिये प्रन्थके आरम्भमें मङ्गल करना आवश्यक है। इस प्रयोजनको आग० हरिभद्र और विद्यानन्दने भी माना है।

३. परमात्माका गुण्-त्मरण करनेसे परमात्माके प्रति प्रन्थ-कर्त्ताकी भक्ति त्रीर श्रद्धा तथा त्रास्तिक्यबुद्धि ख्यापित होती है 15 त्रीर इस तरह नास्तिकताका परिहार होता है। ज्रतः प्रन्थकर्त्ता-को प्रन्थके ज्ञादिमें नास्तिकताके परिहारके लिए भी मङ्गल करना उचित त्रीर त्रावश्यक है।

४. श्रपने प्रारब्ध प्रन्थकी सिद्धिमें श्रधिकांशतः गुरुजन ही निमित्त होते हैं। चाहे उनका सम्बन्ध प्रन्थ-सिद्धिमें साचात हो 20 या परम्परा। उनका स्मरण श्रवश्य ही सहायक होता है। यदि उनसे या उनके रचे शास्त्रोंसे सुबोध न हो तो प्रन्थ-निर्माण नहीं

१ मुक्तावली पृ० २ दिनकरी,पृ० ६। २ तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिक पृ० १। ३ न्यायविनिश्चयविवरण लिखितप्रति पत्र २।४ अनेकान्तजयपताका पृ०२। ५ तत्त्वार्थश्लो • पृ० १, आप्तप० पृ० ३।

हो सकता। इसिलये प्रत्येक कृतज्ञ प्रन्थकारका कर्त्तव्य होता है कि वह अपने प्रन्थके आरम्भमें कृतज्ञता-प्रकाशन करनेके लिए परापरगुरुओंका स्मरण करे। अतः कृतज्ञता-प्रकाशन भी मङ्गल-का एक प्रमुख प्रयोजन है। इस प्रयोजनको आ० विद्यानन्दादिने स्वीकार किया है।

४. प्रन्थके श्रारम्भमें मङ्गलाचरणको निबद्ध करनेसे शिष्यों, प्रशिष्यों श्रीर उपशिष्योंको मङ्गल करनेकी शिक्षा प्राप्ति होती है। खतः 'शिष्या श्रपि एवं कुर्युः' श्रर्थात् शिष्य-समुदाय भी शास्त्रारमभें मङ्गल करनेकी परिपाटीको कायम रक्खे, इस 10 बानको लेकर शिष्य-शिक्षाको भी मङ्गलके श्रन्यतम प्रयोजन रूपसे स्वीकृत किया है। पहले बतला श्राये हैं कि इस प्रयोजनको भी जैनाचार्योने माना है।

इस तरह जैनपरम्परामें मंगल करनेके पाँच प्रयोजन स्वीकृत किये गये हैं। इन्हीं प्रयोजनोंको लेकर प्रन्थकार श्रीत्राभिनव धर्म-15 भूषण भी ऋपने इस प्रकरणके प्रारम्भमें मङ्गलाचरण करते हैं और प्रन्थ-निर्माण (न्याय-दीपिकाके रचने)की प्रतिज्ञा करते हैं:—

बीर, श्रितिवीर, सन्मिति, महावीर श्रीर वर्द्ध मान इन पाँच नाम विशिष्ट श्रन्तिम तीर्थंकर श्रीवर्द्ध मानस्वामीको श्रथवा 'श्रन्त-रङ्ग श्रीर बहिरङ्ग' विभूतिसे प्रकर्षको प्राप्त समस्त जिनसमूहको 20 नमस्कार करके में श्रिभिनव धर्मभूषण न्यायस्वरूप जिज्ञास बालकों (मन्दजनों) के बोधार्थ विशद, संक्षिप्त श्रीर सुबोध 'न्याय-दीपिका' (न्याय-स्वरूपकी प्रतिपादक पुस्तिका) प्रथको बनाता हूँ।

प्रमाण और नयके विवेचनकी भूमिका—

'प्रमाणनयरिषिगमः' [त॰ स्॰ १-६] यह महाशास्त्र तत्त्वार्थ-25 सूत्रके पहले श्रम्यायका छठवाँ सूत्र है। वह परमपुरुषार्थ-भोत्त- के कारणभूत करानेवाल, सम्यक्तान और सम्यक् वारित्र के विषय जीव, अजीव, अस्त्र बन्ध, संवर, निर्जरा और मोस इन तत्त्वों का का करानेवाल उपायों का प्रमाण और नयरू से निरूपण करता है; क्यों कि प्रमाण और नयके द्वारा ही जीवादि पदार्थों का विश्लेषण पूर्वक सम्यक् ज्ञान होता है। प्रमाण और नयको छोड़ कर जीवादि कों के जानने में अन्य कोई उपाय नहीं है । इसिलए जीवादि तत्त्वज्ञान उपायभूत प्रमाण और नय भी विवेचनीय—ज्याख्येय हैं। यद्यपि इनका विवेचन करनेवाले प्राचीन प्रन्थ विद्यमान हैं तथापि उनमें कितने ही प्रन्थ विशाल शिचीन प्रन्थ विद्यमान हैं तथापि उनमें कितने ही प्रन्थ विशाल हैं अोर कितने ही अत्यन्त गम्भीर हैं — छोटे होनेपर भी 10 अत्यन्त गहन और दुरूह हैं। अतः उनमें बालकों का प्रवेश सम्भव नहीं है। इसिलए उन बालकों का सरलता से प्रमाण और नयरूप न्यायके स्वरूपका बोध करानेवाले शास्त्रों प्रवेश पाने के लिये यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है।

उद्देशादिरूपसे प्रन्थकी प्रवृत्तिका कथन-

15

इस प्रन्थमें प्रमाण श्रीर नयका व्याख्यान उद्देश, लक्तण-निर्देश तथा परीचा इन तीन द्वारा किया जाता है। क्योंकि विवे-चनीय वस्तुका उद्देश-नामोल्लेख किये विना लक्त्सणकथन नहीं

१ 'सम्यदर्शनज्ञानचारिज्ञाणि मोस्त्मार्गः'—त०स्० १-१।२ 'जीवा-जीवास्त्रन्धसंवरिनर्जरामोस्तास्त्त्वम्'—त० सू० १-४। ३ लस् ण श्रौर निस्तेषका भी यद्यपि शास्त्रोमें पदार्थोंके जाननेके उपायरूपसे निरूपण हैं तथापि मुख्यतया प्रमाण श्रौर नय ही श्रिधिगमके उपाय हैं। दूसरे, लस्त्याको ज्ञापक होनेसे प्रमाण्में ही उसका श्रन्तर्भाव हो जाता है श्रौर निसेप नयोंके विषय होनेसे नयोंमें शामिल हो जाते हैं। ४ श्रक्लक्कादिप्रणीत न्या-यविनिश्चय श्रादि। ५ प्रमेयकमलमार्त्तरह वगैरह। ६ न्यायविनिश्चय श्रादि। हो सकता श्रीर लज्ञाणकथन किये बिना परीचा नहीं हो सकती तथा परीचा हुए बिना विवेचन—निर्णयात्मक वर्णन नहीं हो सकता। लोक श्रीर शास्त्र में भी उक्त प्रकारसे (उदेश, लज्ञ्ण-निर्देश श्रीर परीचा द्वारा ) ही वस्तुका निर्णय प्रसिद्ध है।

5 विवेचनीय वस्तुके केवल नामोल्लेख करनेको उद्देश कहते हैं। जैसे 'प्रमाणनयेरिधिगमः' इस सूत्र द्वारा प्रमाण श्रीर नयका उद्देश किया गया है। मिली हुई अनेक वस्तुश्रोंमेंसे किसी एक वस्तुको अलग करनेवाले हेतुको (चिन्हको) लच्चण कहते हैं। जैसा कि श्री अकलक्कदेवने राजवार्त्तिकमें कहा है—'परस्पर मिली हुई 10 वस्तुश्रोंमेंसे कोई एक वस्तु जिसके द्वारा न्यावृत्त ( श्रत्नग ) की जाती है उसे लच्चण कहते हैं।'

लक्षणके दो भेद हैं 3—१ श्रात्मभूत श्रीर २ श्रनात्मभूत। जो वस्तुके स्वरूपमें मिला हुश्रा हो उसे श्रात्मभूत लच्चण कहते हैं। जैसे श्रग्निकी उष्णता। यह उष्णता श्रग्निका स्वरूप होती

१ स्वर्णकार जैसे मुवर्णका पहिले नाम निश्चित करता है फिर परिभाषा बांधता है और खोटे खरेके लिये मसानपर रखकर परीद्या करता है तब वह इस तरह मुवर्णका ठीक निर्णय करता है। २ 'त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः—उद्देशो लच्चणं परीचा चेति। तत्र नामधेयेन पदार्थमात्रस्याभिधानं उद्देशः। तत्रोहिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मो लच्चणम्। लच्चितस्य यथा लच्चणुमुपपद्यते नवेति प्रमाण्येरवधारणं परीचा।'—न्यायभा० १-१-२।

३ लज्ञ्युके सामान्यलज्ञ्य श्रीर विशेषलज्ञ्युके भेदसे भी दो मेद माने गये हैं। यथा-'तद् द्वेषा सामान्यलज्ञ्यम्, विशेषलज्ञ्यं च।' प्रमासामी० पृ० २। न्यायदीपिकाकारको भी ये मेद मान्य हैं। जैसा कि प्रम्थके व्याख्यानसे सिद्ध है। पर उनके यहां कथन न करनेका कारख हुई अग्निको जलादि पदार्थोंसे जुदा करती है। इसलिए उडणता अग्निका आत्मभूत लक्षण है। जो वस्तुक स्वरूपमें मिला हुआ न हो—उससे पृथक हो उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे द्रण्डी पुरुषका द्रण्ड। 'द्रण्डीको लाओ' ऐसा कहने पर द्रण्ड पुरुषमें न मिलता हुआ ही पुरुषको पुरुषिभन्न पदार्थोंसे पृथक 5 करता है। इसलिये द्रण्ड पुरुषका अनात्मभूत लक्षण है। जैमा कि तत्त्वार्थराजवार्त्तिकभाष्यमें कहा है:—'अग्निकी उष्णता आत्मभूत लक्षण है और देवदत्तका द्रण्ड अनात्मभूत लक्षण है।' आद्मभूत और अनात्मभूत लक्षण है की आत्मभूत लक्षण वस्तुके स्वरूपमय होता है और अनात्मभूत लक्षण वस्तुके 10 स्वरूपसे भिन्न होता है और वह वस्तुके साथ संयोगादि सम्बन्धसे सम्बद्ध होता है।

'श्रसाधारणधर्मके कथन करनेको लच्चण कहते हैं' ऐसा किन्हीं (नैयायिक श्रोर हेमचन्द्राचार्य)का कहना है; पर वह ठीक नहीं है। क्योंकि लच्यरूप धर्मिवचनका लच्चणरूप धर्मबचनके साथ सामा- 15 नाधिकरण्य (शाब्दसामानाधिकरण्य)के श्रभावका प्रसङ्ग श्राता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है:—

यदि श्रसाधारणधर्मको लच्चणका स्वरूप माना जाय तो लद्य-वचन श्रीर लच्चणवचनमें सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता। यह नियम है कि लच्य-लच्चणभावस्थलमें लच्च्यवचन श्रीर 20 लच्चणवचनमें एकार्थप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य श्रवश्य होता है। जैसे 'ज्ञानी जीवः' श्रथवा 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्' इनमें

यह है कि स्रात्मभूत स्रौर स्त्रनात्मभूत लच्चगांके कथनसे ही उनका कथन हो जाता है। दूसरे, उन्होंने राजवार्त्तिककारकी दृष्टि स्वीकृत की है जिसे स्त्राचार्य विद्यानन्दने भी स्त्रपनायी है। देखो, त० श्लो० पृ० ३१८।

शाब्द सामानाधिकरण्य है।यहाँ 'जीवः' लच्यवचन है; क्योंकि जीव-का लक्त्रण किया जारहा है। श्रीर 'ज्ञानी' लक्त्रणवचन है; क्योंकि यह जीवको अन्य अजीवादि पदार्थोंसे व्यावृत्त कराता है। 'ज्ञान-वान् जीव हैं इसमें किसीको विवाद नहीं है। अब यहाँ देखेंगे कि 5 'जीवः' शब्दका जो अर्थ है वही 'ज्ञानी' शब्दका अर्थ है। और जो 'ज्ञानी' शब्दका अर्थ है वही 'जीधः' शब्दका है। अतः दोनों-का वाच्यार्थ एक है। जिन दो शब्दौं-पदींका वाच्यार्थ एक होता है उनमें शाब्दसामानाधिकरण्य होता है। जैसे नील कमलम्' यहाँ स्पष्ट है। इस तरह 'झानी' लक्त्रणवचनमें ऋौर 'जीवः' लद्यवचन-10 में एकार्थप्रतिपार्कत्वरूप शान्दसमानाधिकरएय सिद्ध है। इसी प्रकार 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्' यहाँ भी जानना चाहिये। इस प्रकार जहाँ कहीं भी निर्दोष लद्द्यलद्दाणभाव किया जावेगा वहाँ सब जगह शाब्दसामानाधिकरण्य पाया जायगा। इस नियमके त्रनुसार 'श्रमाधारणधर्मवचनं लक्षणम्' यहाँ श्रमाधारणधर्म 15 जब लक्षण होगा तो लत्त्य धर्मी होगा स्त्रीर लत्त्रणवचन धर्मवचन तथा लत्त्यवचन धर्मीवचन माना जायगा। किन्तु लत्त्यरूप धर्मी-वचनका श्रीर लक्षणरूप धर्मबचनका प्रतिपाद्य श्रर्थ एक नहीं है। धर्मषचनका प्रतिपाद्य ऋर्थ तो धर्म है ऋौर धर्मीवचनका प्रतिपाद्य अर्थ धर्मी है। ऐसी हासतमें दोनोंका प्रतिपाद्य अर्थ 20 भिन्न भिन्न होनेसे धर्मीकृप लच्यवचन श्रीर धर्मकृपलद्ग्णवचनमें एकार्धप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य सम्भव नहीं है स्त्रीर इसलिये उक्तप्रकारका लक्षण करनेमें शाब्दसामानाधिकरण्याभाव-

श्रव्याप्ति होष भी इस लच्चणमें श्राता है। दण्डादि श्रसाधा-25 रणधर्म नहीं हैं फिर भी वे पुरुषके लच्चण होते हैं। श्रविनकी उष्णता, जीवका ज्ञान श्रादि जैसे श्रवने लच्चमें मिले हुये होते

प्रयुक्त असम्भव दोष आता है।

हैं इसिलये वे उनके असाधारणधर्म कहे जाते हैं। वैसे दर्खादि पुरुषमें मिले हुये नहीं हैं—उससे पृथक हैं और इसिलये वे पुरुषके असाधारण धर्म नहीं हैं। इस प्रकार लक्षणरूप लक्ष्यके एक देश अनात्मभूत दर्खादि लक्षणमें असाधारणधर्मके न रहने-से लक्षण ( असाधारणधर्म ) अव्याप्त है।

इतना ही नहीं, इस लच्चएमें अतिब्याप्ति दोष भी आता है। शावलेयत्वादिरूप अब्याप्त नामका लच्चणाभास भी असाधारण-

धर्म है। इसका खुलासा निम्न प्रकार है:-

मिध्या श्रर्थान-सदोष लक्षणको लच्चणामास कहते हैं। उसके तीन भेद हैं:--१ ऋज्याप्त, २ ऋतिज्याप्त और ३ ऋसम्भवि। 10 लद्यके एक देशमें लद्मणके रहनेको अत्र्याप्त लक्ष्णाभास कहते हैं। जैसे गायका शावलेयत्व। शावलेयत्व सब गायोंमें नहीं पाया जाता वह कुछ ही गायोंका धर्म है, इसिलये श्रव्याप्त है । लह्य श्रीर त्रलच्यमें लच्चएके रहनेको श्रतिव्याप्त लच्चणाभास कहते हैं। जैसे गायका ही पशुत्व (पशुपना) लच्च एक रना। यह 15 'प्रगुत्व' गायोंके सिवाय ऋश्वादि पशुत्रोंमें भी पाया जाता है इसलिये 'पशुत्व' श्रविद्याप्त है। जिसकी लद्यमें वृत्ति बाधित हो अर्थात जो लदयमें विल्कुल ही न रहे वह असम्भवि लक्तण-भास है। जैसे मनुष्यका लक्षण सींग। सींग किसी भी मनुष्यमें नहीं पाया जाता। श्रतः वह श्रासम्भवि लन्नगाभास है। यहाँ 20 लद्यके एक देशमें रहनेके कारण 'शावलेयत्व' ऋट्याप्त है फिर भी उसमें ऋसाधारणधर्मत्व रहता है—'शावलेयत्व' गायके श्रतिरिरिक्त श्रन्यत्र नहीं रहता~गायमें ही पाया जाता है। परन्तु वह लद्यभूत समस्त गार्थोका व्यावत्तक-श्रश्वादिसे जुदा करने-वाला नहीं है- कुछ ही गायोंको व्यावृत्त कराता है। इसलिये 25 श्रवद्यभूत श्रव्याप्त वद्मगाभासमें श्रसाधारगधर्मके रहनेके

कारण श्वतिव्याप्त भी है। इस तरह श्वसाधारण धर्मको लक्षण कहनेमें श्वसम्भव, श्रव्याप्ति श्रीर श्रतिव्याप्ति ये तीनों ही दोष श्राते हैं। श्रतः पूर्वोक्त (मिली हुई श्रनेक वस्तुश्रोंमें से किसी एक वस्तुके श्रलग करानेवाले हेतुको लक्षण कहते हैं) ही लक्षण 5 ठीक है। उसका कथन करना लक्षण-निर्देश है।

विरोधी नाना युक्तियोंकी प्रवलता और दुर्वलताका निर्णय करनेके लिये प्रवृत्त हुए विचारको परीक्षा कहते हैं। वह परीक्षा 'यदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिये और यदि ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिये' इस प्रकारसे प्रवृत्त होती है।

10 प्रमाणके सामान्यलज्ञाणका कथन-

प्रमाण श्रीर नयका भी उद्देश सूत्र ('प्रमाणनयैरधिमः') में ही किया गया है। श्रव उनके लक्षण-निर्देश करना चाहिये। श्रीर परीक्षा यथावसर होगी। 'उद्देशके श्रनुसार लक्षणका कथन होता है' इस न्यायके श्रनुसार प्रधान होनेके कारण 15 प्रथमतः उद्दिष्ट प्रमाणका पहले लक्षण किया जाता है।

'सम्याकानं प्रमाणम्' श्रार्थात्—सबै ज्ञानको प्रमाण कहते हैं—जो ज्ञान यथार्थ है वही प्रमाण है। यहाँ 'प्रमाण' लह्य है; क्योंकि उसका लक्षण किया जा रहा है श्रीर 'सम्याक्षानत्व' ( सबा ज्ञानपना ) उसका लक्षण है; क्योंकि वह 'प्रमाण' को 20 प्रमाणभिन्न पदार्थोंसे व्यावृत्त कराता है। गायका जैसे 'सारनादि' श्रीर श्रमिका जैसे 'उष्णता' लक्षण प्रसिद्ध है। यहाँ प्रमाणके लक्षणमें जो 'सम्यक्' पदका निवेश किया गया है वह संशय, विपर्यय श्रीर श्रनध्यवसायके निराकरणके लिये किया है; क्योंकि ये तीनों ज्ञान श्रप्रमाण हैं—मिध्याज्ञान हैं। इसका

25 खुलासा निम्न प्रकार है:--

Iζ

विरुद्ध अनेक पत्तोंका अवगाहन करनेवाले ज्ञानको संशय कहते हैं। जैसे—यह स्थाणु ( हूँठ ) है या पुरुष है ? यहाँ 'स्थाणुत्व, स्थाणुत्वाभाव, पुरुषत्व और पुरुषत्वाभाव' इन चार अथवा 'स्थाणुत्व और पुरुषत्व' इन दो पत्तोंका अवगाहन होता है। प्रायः सन्ध्या आदिके समय मन्द प्रकाश होनेके कारण 5 दूरसे मात्र स्थाणु और पुरुष दोनोंमें सामान्यरूपसे रहनेवाले ऊँचाई आदि साधारण धर्मोंके देखने और स्थाणुगत टेड़ापन, कोटरस्व आदि तथा पुरुषगत शिर, पर आदि विशेष धर्मोंके साधक प्रमाणोंका अभाव होनेसे नाना कोटियोंको अवगाहन करनेवाला यह संशय ज्ञान होता है।

विपरीत एक पत्रका निश्चय करनेवाले ज्ञानको विषयेय कहते हैं। जैसे—सीपमें यह चांदी हैं इस प्रकारका ज्ञान होना। इस ज्ञानमें सहशता त्रादि कारणोंसे सीपसे विपरीत चांदीमें निश्चय होता है। श्वतः सीपमें सीपका ज्ञान न करनेवाला श्वीर चांदीका निश्चय करनेवाला यह ज्ञान विपर्यय माना गया है।

'क्या है' इस प्रकारके अनिश्चयहूप सामान्यज्ञानको अनुष्यव-साय कहते हैं। जैसे—मार्गमें चलते हुए हुए, कंटक आदिके स्पर्श हो जानेपर ऐसा ज्ञान होना कि 'यह क्या है।' यह ज्ञान नाना पन्नों-का अवगाहन न करनेसे न संशय है और विपरीत एक पन्नका निश्चय न करनेसे न विपर्यय है। इसलिये उक्त दोनों ज्ञानोंसे 20 यह ज्ञान पृथक ही है।

ये तीनों झान अपने गृहीत विषयमें प्रमिति — यथार्थताको उत्पन्न न करनेके कारण अप्रमाण हैं, सम्यग्झान नहीं हैं। अतः 'सम्यक्' पहसे इनका ब्यवच्छेद हो जाता है। श्रीर 'झान' पहसे प्रमाता, प्रमिति श्रीर 'च' शब्दसे प्रमेयकी ब्या- 25 इत्ति हो जाती है। यदापि निर्दोष होनेके कारण 'सम्यक्त्य' उनमें भी है, परन्तु 'ज्ञानत्व' (ज्ञानपना ) उनमें नहीं है। इस तरह प्रमाणके लच्चणमें दिये गये 'सम्यक्' श्रीर 'ज्ञान' ये दोनों पद सार्थक हैं।

शङ्का—प्रमाता प्रमितिको करनेवाला है। श्रतः वह ज्ञाता ही 5 है, ज्ञानरूप नहीं हो सकता। इसिलये ज्ञानपदसे प्रमाताकी ता व्यावृत्ति हो सकती है। परन्तु प्रमितिकी व्यावृत्ति नहीं हो सकती। कारण, प्रमिति भी सम्यक्तान है।

समाधान यह कहना उस हालतमें ठीक है जब ज्ञानपद यहाँ भावसाधन हो। पर 'ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्' श्रर्थात जिसकें 10 द्वारा जाना जावे वह ज्ञान है इस प्रकारकी व्युत्पत्तिको लेकर ज्ञानपद करणसाधन इष्ट है। 'करणाधारे चानट्' [१-३-११२] इस जैनेन्द्रव्याकरणके सूत्रके श्रनुसार करणमें भी 'श्रनट्' प्रत्ययक्त्र विधान है। भावसाधनमें ज्ञानपदका श्रर्थ प्रमिति होता है। श्रीर भावसाधनसे करणसाधन पद भिन्न है। फलिताथ यह हुश्रा 15 कि प्रमाणके लच्चणमें ज्ञानपद करणसाधन विविच्त है, भावसाधन नहीं। श्रतः झानपदसे प्रमितिकी व्यावृत्ति हो सकती है।

इसी प्रकार प्रमाणपद भी 'प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्' इस ब्युत्पत्तिको लेकर करणसाधन करना चाहिये। श्रान्यथा 'सम्य-ग्झानं प्रमाणम्' यहाँ करणसाधनरूपसे प्रयुक्त 'सम्यग्झान' पदके 20 साथ 'प्रमाण' पदका एकार्थप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य नहीं बन सकेगा। तात्पर्य यह कि 'प्रमाण' पदको करणसाधन न माननेपर श्रीर भावसाधन माननेपर 'प्रमाण' पदका श्रथं प्रमिति होगा श्रीर 'सम्यग्झान' पदका श्रथं प्रमाणक्षान होगा श्रीर ऐसी हालतमें दोनों पदोंका प्रतिपाद्य श्रथं भिन्न-भिन्न होनेसे 25 शाब्द सामानाधिकरण्य नहीं वन सकता। श्रतः 'प्रमाण' पदको

करणसाधन करना चाहिये। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि

श्रज्ञानिवृत्ति श्रथवा श्रथंपरिच्छेदरूप प्रमितिक्रियामें जो करण हो वह प्रमाण है । इसी बातको श्राचार्य वादिराजने अपने 'प्रमाणनिर्णय' [१०१] में कहा है :—'प्रमाण वही है जो प्रमितिक्रियाके प्रति साधकतमरूपसे करण (नियमसे कार्यका उत्पादक) हो।'

शङ्का—इस प्रकारसे (सम्यक् श्रीर ज्ञानपद विशिष्ट) प्रमाण् का लच्चण माननेपर भी इन्द्रिय श्रीर लिङ्गादिकों में उसकी श्रिति-ज्याप्ति है। क्यों कि इन्द्रिय श्रीर लिङ्गादि भी जाननेरूप प्रमिति-कियामें करण होते हैं। 'श्रांखसे जानते हैं, धूमसे जानते हैं, शब्दसे जानते हैं' इस प्रकारका व्यवहार हम देखते ही हैं १

समाधान—इन्द्रियादिकोंमें लक्त्याकी श्रातिट्याप्नि नहीं है; क्योंकि इन्द्रियादि प्रभितिके प्रति साधकतम नहीं हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है :—

'प्रमिति प्रमाणका फल (कार्य) है' इसमें किसी भी (वादी अथवा प्रतिवादी) व्यक्तिको विवाद नहीं है—सभीको मान्य है। 15 श्रोर वह प्रमिति अज्ञाननिवृत्तिस्वरूप है। श्रातः उसकी उत्पत्ति-में जो करण हो उसे अज्ञान-विरोधी होना चाहिए। किन्तु इन्द्रि-यादिक श्रज्ञानके विरोधी नहीं हैं; क्योंकि श्रचेतन (जड) हैं। श्रातः श्रज्ञानके विरोधी चेतनधर्म—ज्ञानको ही करण मानना युक्त है। लोकमें भी श्रन्धकारको दूर करनेक लिए उससे विरुद्ध अकाशको ही खोजा जाता है, घटादिकको नहीं। क्योंकि घटा-दिक श्रन्धकारके विरोधी नहीं हैं—श्रन्धकारक साथ भी वे रहते हैं श्रीर इसलिए उनसे श्रन्धकारकी निवृत्ति नहीं होती। वह तो प्रकाशसे ही होती है।

दूसरी बात यह है, कि इन्द्रिय चगैरह अस्वसंबेदी (अपनेको 25 न जाननेवाले) होनेसे पदार्थीका भी ज्ञान नहीं करा सकते हैं। जो स्वयं अपना प्रकाश नहीं कर सकता है वह दूसरेका भी प्रकाश नहीं कर सकता है। घटकी तरह। किन्तु ज्ञान दीपक आदि-की तरह अपना तथा अन्य पदार्थोंका प्रकाशक है, यह अनुभवसे सिद्ध है। अतः यह स्थिर हुआ कि इन्द्रिय धगैरह पदार्थों के ज्ञान

5 करानेमें साधकतम न होनेके कारण करण नहीं हैं।

'आँखसे जानते हैं' इत्यादि व्यवहार तो उपचारसे प्रवृत्त होता है और उपचारकी प्रवृत्तिमें सहकारिता निमित्त है। अर्थात इन्द्रियादिक अर्थपरिच्छेदमें ज्ञानक सहकारी होनेसे उपचारसे परिच्छेदक मान लिए जाते हैं। वस्तुतः मुख्य परिच्छेदक तो ज्ञान 10 ही है। अतः इन्द्रियादिक सहकारी होनेसे प्रमितिक्रियामें मात्र साधक हैं, साधकतम नहीं। और इसलिये करण नहीं हैं। क्योंकि अतिश्यवान साधकविशेष (असाधारण कारण) ही करण होता है। जैसा कि जैनेन्द्र व्याकरण [शशश्र ] में कहा है:— 'साधकतमं करणम्' अर्थान—अतिशयविशिष्ट साधकका नाम 15 करण हैं'। अतः इन्द्रियादिक में लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं है।

शङ्का—इन्द्रियादिकों में लच्च एकी अतिव्याप्ति न होने पर भी धारावाहिक ज्ञानों में अतिव्याप्ति है; क्यों कि वे सम्यक् ज्ञान हैं। किन्तु उन्हें आहितमत—जैनदर्शन में प्रमाण नहीं माना है १

समाधान—एक ही घट (घड़े)में घटविषयंक श्रज्ञानके निरा20 करण करनेके लिये प्रवृत्त हुए पहले घटज्ञानसे घटकी प्रमिति
(सम्यक् परिच्छित्ति) हो जानेपर फिर 'यह घट हैं' 'यह घट हैं'
इस प्रकार उत्पन्न हुये ज्ञान घारावाहिक ज्ञान हैं। ये ज्ञान श्रज्ञाननिवृत्तिरूप प्रमितिके प्रति साधकतम नहीं हैं; क्योंकि श्रज्ञानकी
निवृत्ति पहले ज्ञानसे ही हो जाती है। फिर उनमें लच्चणकी
25 श्रातिट्याप्ति कैसे हो सकती है १ क्योंकि ये गृहीतप्राही हैं—प्रहण
किये हुए ही श्रथंको ग्रहण करते हैं।

10

शङ्का—यदि गृहीतप्राही झानको श्रप्रमाण मानेंगे तो घटको जान लेनेके बाद दूसरे किसी कार्यमें उपयोगके लग जानेपर पीछे घटके ही देखनेपर उत्पन्न हुआ पश्चाद्वर्ती झान श्रप्रमाण हो जायगा। क्योंकि धारावाहिकज्ञानकी तरह बह भी गृहीतप्राही है—अपूर्वार्थग्राहक नहीं है १

समाधान—नहीं; जाने गये भी पदार्थमें कोई समारोप— संशय आदि हो जानेपर वह पदार्थ आदष्ट—नहीं जाने गयेके ही समान है। कहा भी है:—'दृष्टोऽपि समारोपालादक्' [परीला० १-४] अर्थात पहण किया दुआ भी पदार्थ संशय आदिके हो जाने पर प्रहण नहीं किये दुयेके तुल्य है।

उक्त लच्च एकी इन्द्रिय, लिक्क, शब्द श्रीर धारावाहिक ज्ञानमें श्रितिच्यामिका निराकरण कर देनेसे निर्विकल्पक सामान्यावलोक नरूप दर्शनमें भी श्रितिच्यामिका परिहार हो जाता है। क्यों कि दर्शन श्रितिक श्रित करण नहीं है। दूसरी बात यह है, कि दर्शन निराकार (श्रितिश्रियालमक) होता 15 है श्रीर निराकारमें झानपना नहीं होता। कारण, "दर्शन निराकार (निर्विकल्पक) होता है श्रीर ज्ञान साकार (सविकल्पक) होता है।" ऐसा श्रामका वचन है। इस तरह श्रमाणका 'सम्यक् झान' यह लच्च श्रितिच्याप्त नहीं है। श्रीर न श्रव्याप्त है; क्यों कि प्रत्यच श्रीर परोच्च स्थान दोनों लच्यों में व्यापक क्यसे 20 विद्यमान रहता है। तथा श्रममभवी भी नहीं है, क्यों कि लच्य (प्रत्यच श्रीर परोच्च) में उसका रहना बाधित नहीं है— यहाँ वह रहता है। श्रतः प्रमाणका उपर्युक्त लच्चण बिल्कुल निर्दोष है।

प्रमाणके प्रामाख्यका कथन-

शङ्का-प्रमाणका यह प्रामाएय क्या है, जिससे 'प्रमाण' 25 प्रमाण कहा जाता है, अप्रमाण नहीं ?

समाधान—जाने हुये विषयमें व्यभिचार (श्रन्यथापन) का न होना प्रामाण्य है। अर्थात् झानके द्वारापदार्थ जैसा जाना गया है वह वैसा ही सिद्ध हो, श्रन्य प्रकारका सिद्ध न हो, यही उस झानका प्रामाण्य (सञ्चापन) है। इसके होनेसे ही झान प्रमाण

5 कहा जाता है और इसके न होनेसे अप्रमाण कहलाता है। शङ्का-प्रामाण्यकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है ?

समाधान—मीमांसक कहते हैं कि 'स्वतः' होती है। 'स्वतः उत्पत्ति' कहनेका मतलब यह है कि ज्ञान जिन कारणोंसे पैदा होता है उन्हीं कारणोंसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है — उसके लिये 10 भिन्न कारण (गुणादि) अपेचित नहीं होते। कहा भी है 'ज्ञानके कारणोंसे अभिन्न कारणोंसे उत्पन्न होना उत्पत्तिमें स्वतस्व है।' पर उनका यह कहना विचारपूर्ण नहीं है; क्योंकि ज्ञानसामान्य-की उत्पादक सामग्री (कारण) संशय आदि मिध्याज्ञानोंमें भी रहती है। हम तो इस विषयमें यह कहते हैं कि ज्ञानसामान्यकी 15 सामग्री सम्यन्ज्ञान और मिध्याज्ञान दोनोंमें समान होनेपर भी 'संशयादि अप्रमाण हैं और सम्यन्ज्ञान प्रमाण हैं' यह, विभाग (भेद) बिना कारणके नहीं हो सकता है। अतः जिस प्रकार संशयादिमें अप्रमाणताको उत्पन्न करनेवाले काचकामलादिदोष और चाकचिक्य आदिको ज्ञानसामान्यकी सामग्रीके अलावा कारण मानते हैं। उसी प्रकार प्रमाणमें भी प्रमाणताके उत्पादक करण

20 मानते हैं। उसी प्रकार प्रमाणमें भी प्रमाणताके उत्पादक कारण ज्ञानकी सामन्यसामग्रीसे भिन्न निर्मलता त्रादि गुणोंको स्रवश्य मानना चाहिये। श्रान्यथा प्रमाण और अप्रमाणका भेद नहीं हो सकता है।

शङ्का—प्रमाणता और अप्रमाणताके भिन्न कारण सिद्ध हो भी जार्थे तथापि अप्रमाणता परसे होती है और प्रमाणता तो स्वतः ही होती है?

समाधान—ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि यह बात तो विपरीत पत्तमें भी समान है। हम कह सकते हैं कि 'श्रप्रमा-णता तो स्वतः होती है श्रीर प्रमाणता परसे होती है'। इसिलये श्रप्रमाणताकी तरह प्रमाणता भी परसे ही उत्पन्न होती है। जिस प्रकार वस्त्रसामान्यकी सामग्री लाल वस्त्रमें कारण नहीं होती— 5 उसके लिये दूसरी ही सामग्री श्रावश्यक होती है उसी प्रकार ज्ञानसामान्यकी सामग्री प्रमाणज्ञानमें कारण नहीं हो सकती है। क्योंकि दो भिन्न कार्य श्रवश्य ही भिन्न भिन्न कारणोंसे होते हैं।

शङ्का-प्रामाण्यका निश्चय कैसे होता है ?

समाधान—श्रभ्यस्त विषयमें तो स्वतः होता है श्रीर श्रनभ्य- 10 स्त विषयमें परसे होता है। तात्पर्य यह है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति तो सर्वत्र परसे ही होती है, किन्तु प्रामाण्यका निश्चय परिचित्त विषयमें स्वतः श्रीर श्रपरिचित विषयमें परतः होता है।

शङ्का-- अभ्यस्त विषय क्या है? और अनभ्यस्त विषय क्या है? समाधान-- परिचित-कई बार जाने हुये अपने गाँवके ताला- 15 बका जल वगैरह अभ्यस्त विषय हैं और अपरिचित-- नहीं जाने हुये दूसरे गाँवके तालाबका जल वगैरह अनभ्यस्त विषय हैं।

शङ्का-स्वतः क्या है १ स्त्रीर परतः क्या है १

समाधान—ज्ञानका निश्चय करानेवाले कारणोंके द्वारा ही प्रामाण्यका निश्चय होना 'स्वतः' है श्रीर उससे भिन्न कारणोंसे 20 होना 'परतः' है।

उतमें से श्रभ्यस्त विषयमें 'जल है' इस प्रकार ज्ञान होनेपर ज्ञानस्वरूपके निश्चयके समयमें ही ज्ञानगत प्रमाणताका भी निश्चय श्रवश्य होजाता है। नहीं तो दूसरे ही क्षणमें जलमें सन्देहरहित प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु जलज्ञानके बाद ही सन्देहरहित प्रवृत्ति 25 स्ववश्य होती है। स्वतः श्रभ्यासदशामें तो प्रामाण्यका निश्चय स्वतः ही होता है। पर अन्यासदशामें जलकान होनेपर 'जलकान मुफे हुआ' इस प्रकारसे कानके स्वरूपका निश्चय हो जाने पर भी उसके प्रामाण्यका निश्चय अन्य (अर्थिकियाकान अथवा संवादकान) से ही होता है। यदि प्रामाण्यका निश्चय अन्यसे न हो—स्वतः ही हो तो जलकानके बाद सन्देह नहीं होना चाहिये। पर सन्देह अवश्य होता है कि 'मुफको जो जलका कान हुआ। है वह जल है या बालूका ढेर १'। इस सन्देहके बाद ही कमलोंकी गन्ध, ठण्डी हवाके आने आदिसे जिज्ञास पुरुष निश्चय करता है कि 'मुफे जो पहले जलका कान हुआ। है वह प्रमाण 10 है—सका है, क्योंकि जलके बिना कमलकी गन्ध आदि नहीं आ सकती है।' अतः निश्चय हुआ कि अपरिचित दशामें प्रामाण्यका निर्णय परसे ही होता है।

नैयायिक और बैशेषिकोंकी मान्यता है कि उत्पत्तिकी तरह प्रामाण्यका निश्चय भी परसे ही होता है। इसपर 15 हमारा कहना है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति परसे मानना ठीक है। परन्तु प्रामाण्यका निश्चय 'परिचित विषयमें स्वतः ही होता है' यह जब सयुक्तिक निश्चित हो गया तब 'प्रामाण्यका निश्चय परसे ही होता है' ऐसा अवधारण (स्वतस्त्वका निराकरण) नहीं हो सकता है। अतः यह स्थिर हुआ कि प्रमाण्यताकी उत्पत्ति तो 20 परसे ही होती है, पर इप्ति (निश्चय) कभी (अभ्यस्त विषयमें) स्वतः और कभी (अनभ्यस्त विषयमें)परतः होती है। यही प्रमाण्परीक्तामें इप्तिको लेकर कहा है:—

"प्रमाणसे पदार्थोंका ज्ञान तथा श्रभिलिषतकी प्राप्ति होती है और प्रमाणमाससे नहीं होती है। तथा प्रमाणताका निश्चय 25 श्रभ्यासदशामें स्वतः श्रीर श्रनभ्यासदशामें परतः होता है।" इस तरह प्रमाणका लच्चण सुव्यवस्थित होनेपर भी जिन

लोगोंका यह भ्रम है कि बौद्धादिकोंका भी माना हुआ प्रमाणका लक्षण वास्तविक लक्षण है। उनके उपकारके लिये यहाँ उनके प्रमाण-लक्षणोंकी परीक्षा की जाती है।

बौद्धोंके प्रमाण-लन्नणकी परीन्ना-

'जो ज्ञान अविसंवादी है—विसंवादरहित है वह प्रमाण है' 5 ऐसा बौद्धोंका कहना है, परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है। इसमें असम्भव दोष आता है। वह इस प्रकार से हैं:—बौद्धोंने प्रत्यक्त और अनुमान ये दो ही प्रमाण माने हैं। न्यायिबन्दुमें कहा है "सम्यग्ज्ञान (प्रमाण) के दो भेद हैं:—१ प्रत्यक्त और २ अनुमान।'' उनमें न प्रत्यक्तमें अविसंवादीपना सम्भव है, क्योंकि वह 10 निर्विकल्पक होने से अपने विषयका निश्चायक न होने के कारण संशयादिक्प समारोपका निराकरण नहीं कर सकता है। और न अनुमानमें भी अविसंवादीपना सम्भव है, क्योंकि उनके मतके अनुसार वह भी अवास्तविक सामान्यको विषय करनेवाला है। इस तरह बौद्धोंका प्रमाणका लक्षण असम्भव दोषसे दृषित होने- 15 से सम्यक लक्षण नहीं है।

भाट्टोंके प्रमाग-लच्चगकी परीक्षा—

'जो पहले नहीं जाने हुये तथा यथार्थ अर्थका निश्चय कराने-वाला है वह प्रमाण है' ऐसा भाट्ट-मीमांसकोंकी मान्यता है; किन्तु उनका भी यह लज्ञण श्रव्याप्ति दोषसे दूषित है। क्योंकि 20 उन्हींके द्वारा प्रमाणक्ष्पसे माने हुये धारावाहिकज्ञान श्रपूर्वा-र्थप्राही नहीं हैं। यदि यह श्राशङ्का की जाय कि धारावाहिकज्ञान श्रमाले श्रमाले ज्ञासे सहित श्रथंको विषय करते हैं इसलिये श्रपूर्वार्थविषयक ही हैं। तो यह श्राशङ्का करना भी ठीक नहीं है। कारण, ज्ञाण श्रत्यन्त सूक्ष्म हैं उनको लिखत करना—जानना 25 सम्भव नहीं है। श्रतः धारावाहिकज्ञानों में उक्त लच्च एकी श्रव्याप्ति निश्चित है।

प्राभाकरोंके प्रमाग्-लक्त्याकी परीक्ता--

प्राभाकर—प्रभाकरमतानुयायी 'श्रनुभृतिको प्रमाणका 5 लच्ना भानते हैं; किन्तु उनका भी यह लच्ना युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योंकि 'श्रनुभृति' शब्दको भावसाधन करनेपर करणरूप प्रमाणमें श्रोर करणसाधन करनेपर भावरूप प्रमाणमें श्रव्याप्ति होती है। कारण, करण श्रीर भाव दोनोंको ही उनके यहाँ प्रमाण माना गया है। जैसा कि शालिकानाधने कहा है:—

10 'जब प्रमाण्शव्दको 'प्रिमितिः प्रमाण्म्' इस प्रकार भाव-साधन किया जाता है उस समय 'ज्ञान' ही प्रमाण् होता है श्रीर 'प्रमीयतेऽनेन' इस प्रकार करण्साधन करनेपर 'श्रात्मा श्रीर मनका सन्निकपं' प्रमाण् होता है।' श्रतः श्रनुभूति (श्रनुभव)को प्रमाण्का लज्ञ्ण माननेमं श्रव्याप्ति दोष स्पष्ट है। इसलिए 15 यह लज्ज्ण भी सुलज्ज्ण नहीं है।

नैयायिकोंके प्रमाण-लच्चणकी परीचा-

'प्रमाके प्रति जो करण है वह प्रमाण है' ऐसी नैयायिकोंकी मान्यता है। परन्तु उनका भी यह लक्ष्ण निर्दोप नहीं है; क्योंकि उनके द्वारा प्रमाणरूपसे माने गये ईश्वरमें ही वह अव्याप्त है। 20 कारण, महेश्वर प्रमाका आश्रय है, करण नहीं है। ईश्वरको प्रमाण माननेका यह कथन हम अपनी ओरसे आरोपित नहीं कर रहे हैं। किन्तु उनके प्रमुख आचार्य उदयनने स्वयं स्वीकार किया है कि 'तन्मे प्रमाण शिवः' अर्थात् 'वह महेश्वर मेरे प्रमाण है'। इस अव्याप्ति दोषको दूर करनेके लिये कोई इस प्रकार 25 व्याख्यान करते हैं कि 'जो प्रमाका साधन हो अथवा प्रमाका आश्रय हो वह प्रमाण है।' मगर उनका यह व्याख्यान युक्तिसङ्गत नहीं है।

क्यों कि प्रमासाधन ऋौर प्रमाश्रयमें से किसी एकको प्रमाण माननेपर लच्च एकी परस्परमें श्रव्याप्ति होती है। 'प्रमासाधन' रूप जब प्रमाणका लच्च किया जायगा तब 'प्रमाश्रय' रूप प्रमाणलच्यमें लच्च नहीं रहेगा और जब 'प्रमाश्रय' रूप प्रमाणका लच्च माना जायगा तब 'प्रमासाधन' रूप प्रमाण 5 लच्यमें लच्च घटित नहीं होगा। तथा प्रमाश्रय श्रीर प्रमासाधन दोनोंको सभी लच्योंका लच्च माना जाय तो कहीं भी लच्च नहीं जायगा। सिन्नक श्रादि केवल प्रमासाधन हैं, प्रमाक श्राश्रय नहीं हैं श्रीर ईश्वर केवल प्रमाका श्राश्रय है प्रमाका साधन नहीं है क्योंकि उसकी प्रमा (ज्ञान) नित्य है। प्रमाका 10 साधन भी हो श्रीर प्रमाका श्राश्रय भी हो ऐसा कोई प्रमाणलच्य नहीं है। श्रतः नैयायिकोंका भी उक्त बच्च सुलच्चा नहीं है।

श्रीर भी दूसरों के द्वारा माने गये प्रमाणके सामान्यलच्या हैं। जैसे सांख्य 'इन्द्रियत्र्यापार' को प्रमाणका लच्चण मानते हैं। जरन्नैयायिक 'कारकसाकल्य' को प्रमाण मानते हैं, श्रादि। पर वे 15 सब विचार करनेपर सुलच्चण सिद्ध नहीं होते। श्रवः उनकी यहाँ उपेन्ना कर दी गई है। श्रर्थात् उनकी परीन्ना नहीं की गई।

अतः यही निष्कर्ष निकला कि अपने तथा परका प्रकाश करने-वाला सविकल्पक और अपूर्वार्थमाही सम्यक्तान ही पदार्थीके अज्ञानको दूर करनेमें समर्थ है। इसिलए वही प्रमाण है। इस 20 तरह जैनमत सिद्ध हुआ।

इसप्रकार श्रीजैनाचार्य धर्मभूषण यति विरचित न्यायदीपिकामें प्रमाणका सामान्यलत्त्रण प्रकाश करनेवाला पहला प्रकाश पूर्ण हुत्र्या

# दूसरा प्रकाश

ナンシののうけ

प्रमाणविशेषका स्वरूप बतलानेके लिये यह दूसरा प्रकाश प्रारम्भ किया जाता है।

प्रमाणके भेद श्रीर प्रत्यत्तका लक्ष्ण-

प्रमाणके दो भेद हैं:—१ प्रत्यच्च श्रीर यहाँ 'प्रत्यच्च' लच्च 5 २ परोच्च । 'विशद प्रतिभास (स्पष्ट ज्ञान )को प्रत्यच्च कहते हैं।' है, 'विशदप्रतिभासत्व' लच्चण है। तात्पर्य यह कि जिस प्रमाणभूत ज्ञानका प्रतिभास ( श्रथेप्रकाश ) निर्मल हो वह ज्ञान प्रत्यच्च है।

शङ्का-'विशद्प्रतिभासत्व' किसे कहते हैं १

समाधान—ज्ञानावरणकर्मके सर्वथा त्त्रयसे अथवा विशेष
ाठ त्रयोपशमसे उत्पन्न होनेवाली और शब्द तथा अनुमानादि प्रमाणों से नहीं हो सकनेवाली जो अनुभविसद्ध निर्मलता है वही निर्मलता 'विशदप्रतिभासत्व' है। किसी प्रामाणिक पुरुषके 'अग्नि है' इस प्रकारके वचनसे और 'यह प्रदेश अग्निवाला है, क्योंकि धुआँ है' इस प्रकारके घूमादि लिङ्गसे उत्पन्न हुये ज्ञानकी अपेत्ता 'यह अग्नि है' इस प्रकारके उत्पन्न इन्द्रियज्ञानमें विशेषता (अधिकता) देखी जाती है। वही विशेषता निर्मलता, विशदता और रपष्टता इत्यादि शब्दों द्वारा कही जाती है। अर्थात् ये उसी विशेषताके बोधक पर्याय नाम हैं। तात्पर्य यह कि विशेषप्रतिभासत्का नाम विशदप्रतिभासत्व है। भगवान् मट्टाकलङ्कदेवने 20 भी 'न्यायविनिश्चय' में कहा है:—

'स्पष्ट, यथार्थ श्रीर सविकल्पक ज्ञानको प्रत्यत्तका लत्त्रण कहा है।' इसका विवरण (व्याख्यान) स्याद्वाद्विद्यापति श्रीवादिराजने 'न्यायविनिश्चयविवरण' में इस प्रकार किया है कि "निर्मलप्रति" भासत्व ही स्पष्टत्व है श्रीर यह प्रत्येक विचारक के श्रनुभव में श्राता है। इसलिये इसका विशेष व्याख्यान करना श्रावश्यक नहीं है''। श्रतः विशदप्रतिभासात्मक ज्ञानको जो प्रत्यक्ष कहा है वह विल्कुल ठीक है।

बौद्धोंके प्रत्यस-लस्एाका निराकर्ण-

बीद्ध 'कल्पनापोढ—निर्विकल्पक और श्रभान्त-भ्रान्तिरहित ज्ञानको प्रत्यच्च' मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ प्रत्यच्चके लच्चणमें जो दो पद दिये गये हैं। उनमें 'कल्पनापोढ' पदसे सिवकल्पककी और 'श्रभान्त' पदसे मिध्याज्ञानों की व्याष्ट्रित की 10 गई है। फिलतार्थ यह हुआ कि 'जो समीचीन निर्विकल्पक ज्ञान है वह प्रत्यच्च है। किन्तु उनका यह कथन बालचेष्ट्रामात्र हैं— स्युक्तिक नहीं हैं। क्योंकि निर्विकल्पक संशयादिक्ष्प समारोपका विरोधी (निराकरण करनेवाला) न होनेसे प्रमाण ही नहीं हो सकता है। कारण, निश्चयस्वरूप ज्ञानमें ही प्रमाणता व्यवस्थित 15 (सिद्ध) होती है। तब वह प्रत्यच्च कैसे हो सकता है १ अर्थात् नहीं हो सकता है।

शङ्का—निर्विकल्पक ही प्रत्यक्त प्रमाण है; क्योंकि वह अर्धसे उत्पन्न होता है। परमार्थसत्—वास्तविक है और स्वतः ज्ञाजन्य है। सविकल्पक नहीं, क्योंकि वह अपरमार्थभूत सामान्यको विषय 20 करनेसे अर्थजन्य नहीं है?

समाधान—नहीं; क्योंकि श्रर्थ प्रकाशकी तरह ज्ञानमें कारण नहीं हो सकता है। इसका खुलासा इस प्रकार है:—

श्चन्वय (कारणके होनेपर कार्यका होना) श्रीर व्यतिरेक (कारणके श्रभावमें कार्यका न होना) से कार्यकारण भाव जाना 25

जाता है। इस व्यवस्थाके अनुसार प्रकाश ज्ञानमें कारण नहीं है क्योंकि उसके श्रभावमें भी रात्रिमें विचरनेवाले बिल्ली, चुहे श्रादिको ज्ञान पैदा होता है श्रीर उसके सद्भावमें भी उल्लू वगैरह-को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। श्रतः जिस प्रकार प्रकाशका ज्ञानके 5 साथ भ्रन्वय श्रीर व्यतिरेक न होनेसे वह ज्ञानका कारण नहीं हो सकता है उसी प्रकार ऋर्थ (पदार्थ) भी ज्ञानके प्रति कारण नहीं हो सकता है। क्योंकि ऋर्थके स्रभावमें भी केशमशकादिज्ञान उत्पन्न होता है। ( श्रीर अर्थके रहनेपर भी उपयोग न होनेपर अन्यमनस्क या सुप्तादिकोंको ज्ञान नहीं होता ) ऐसी दशामें ज्ञान 10 अर्थजन्य कैसे हो सकता है १ अर्थात् नहीं हो सकता है। परीचा-मुखर्मे भी कहा है- 'श्रर्थ और प्रकाश ज्ञानके कारण नहीं हैं'। द्सरी बात यह है, कि प्रमाणतामें कारण श्रर्थाव्यभिचार (श्रर्थके श्रभाव में ज्ञानका न होना) है, श्रर्थजन्यता नहीं। कारण,स्वसंवेदन प्रत्यत्त विषयजन्य न होनेपर भी प्रमास माना गया है। यहाँ यह 15 नहीं कहा जासकता कि स्वसंवेदन प्रत्यच चूँ कि अपनेसे उत्पन्न होता है इसिलये वह भी विषयजन्य ही है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपनेसे ही पैदा नहीं होती। किन्तु अपनेसे भिन्न कारणोंसे पैदा होती है।

शङ्का-यदि ज्ञान श्रर्थसे उत्पन्न नहीं होता तो वह अर्थका

20 प्रकाशक कैसे हो सकता है ?

समाधान--दीपक घटादि पदार्थीसे उत्पन्न नहीं होता फिर भी वह उनका प्रकाशक है, यह देखकर त्र्यापको सन्तोष कर लेना चाहिये। श्रर्थात् दीपक जिस प्रकार घटादिकोंसे उत्पन्न न होकर भी उन्हें प्रकाशित करता है उसी प्रकार ज्ञान भी ऋथेसे उत्पन्न 25 न होकर उसे प्रकाशित करता है।

शङ्का--- ज्ञानका विषयके साथ यह प्रतिनियम कैसे बनेगा कि

10

घटज्ञानका घट ही विषय है, पट नहीं है ? हम तो ज्ञानके अर्थ-जन्य होनेके कारण अर्थजन्यताको ज्ञानमें विषयका प्रतिनियामक मानते हैं और जिससे ज्ञान पैदा होता है उसीको विषय करता है, अन्यको नहीं, इस प्रकार व्यवस्था करते हैं। किन्तु उसे आप नहीं मानते हैं ?

समाधान—हम योग्यताको विषयका प्रतिनियामक मानते हैं। जिस ज्ञानमें जिस ऋथेके प्रहाग करनेकी योग्यता ( एक प्रकारकी शिक्त ) होती है वह ज्ञान उस ही ऋथेको विषय करता है—श्रन्यकोन हीं।

शङ्का-योग्यता किसे कहते हैं ?

समाधान—श्रपने श्रावरण (ज्ञानको ढकनेवाले कर्म )के स्थो-पशमको योग्यना कहते हैं। कहा भी हैं:—'श्रपने श्रावरणकर्मके स्थोपशमरूप योग्यताके द्वारा ज्ञान प्रत्येक पदार्थकी व्यवस्था करता है'। तात्पये यह हुश्रा कि श्रात्मामें घटज्ञानावरणकर्मके हटनेसे उत्पन्न हुश्रा घटज्ञान घटको ही विषय करता है, पटको नहीं। इसी 15 प्रकार दूसरे पटादिज्ञान भी श्रपने श्रपने स्थोपशमको लेकर श्रपने श्रपने ही विषयोंको विषय करते हैं। श्रतः ज्ञानको श्रथं जन्य मानना श्रनावश्यक श्रीर श्रयुक्त है।

'ज्ञान ऋथेके आकार होनेसे ऋथेको प्रकाशित करता है।' यह मान्यता भी उपर्युक्त विवेचनसं खंडित हो जाती है। क्यों कि दीपक, 20 मिए श्रादि पदार्थों के श्राकार न होकर भी उन्हें प्रकाशित करते हुये देखे जाते हैं। श्रातः अर्थाकारता और ऋर्थजन्यता ये दोनों ही प्रमाणतामें प्रयोजक नहीं हैं। किन्तु श्रर्थाव्यभिचार ही प्रयोजक है। पहले जो सविकल्पकके विषयभूत सामान्यको अपरमार्थ बता-कर सविकल्पकका खण्डन किया है वह भी ठीक नहीं है; क्यों कि 25 5

किसी प्रमाणसे बाधित न होनेके कारण सविकल्पकंका विषय परमार्थ (वास्तविक) ही है। बल्कि बौद्धोंके द्वारा माना गया स्वल-चण ही आपत्तिके योग्य है। अतः प्रस्यच निर्विकल्पकरूप नहीं है—सविकल्पकरूप ही है।

# योगाभिमत सन्निकर्षका निराकरण-

नैयायिक और वैशेषिक सिन्नकर्ष (इन्द्रिय श्रीर पदार्थका सम्बन्ध) को प्रत्यच्च मानते हैं। पर वह ठीक नहीं है; क्योंकि सिन्नकर्ष श्राचेतन है। वह प्रमितिके प्रति करण कैसे हो सकता है ? प्रमित्तिके प्रति जब करण नहीं, तब प्रमाण कैसे ? श्रीर जब प्रमाण ही नहीं, तो प्रत्यद्वा कैसे ?

दूसरी बात यह है, कि चतुं इन्द्रिय रूपका ज्ञान सिन्निकर्षके बिना ही कराती है, क्योंकि वह श्रप्राप्यकारी है। इसिन्निये सिन्निकर्षके सभावमें भी प्रत्यक्षज्ञान होनेसे प्रत्यक्षमें सिन्निकर्षरूपता ही नहीं है। चतु इन्द्रियकां जो यहाँ श्रप्राप्यकारी कहा गया है वह श्रसिद्ध नहीं है। कारण, प्रत्यक्षसे चतु इन्द्रियमें श्रप्राप्यकारिता ही प्रतीत होती है।

शङ्का - यद्यपि च नु इन्द्रियकी प्राप्यकारिता (पदार्थको प्राप्त करके प्रकाशित करना) प्रश्यक्तसे मालूम नहीं होती तथापि उसे परमाणुकी तरह अनुमानसे सिद्ध करेंगे। जिस प्रकार पर-20 माणु प्रत्यक्तसे सिद्ध न होनेपर भी 'परमाणु है, क्योंकि स्कम्धादि कार्य अन्यथा नहीं हो सकते' इस अनुमानसे उसकी सिद्धि होती है उसी प्रकार 'च नु इन्द्रिय पदार्थको प्राप्त करके प्रकाश करनेवाली है, क्योंकि वह वहिरिन्द्रिय है (बाहरसे देखी जानेवाली इन्द्रिय है) जो बहिरिन्द्रिय है वह पदार्थको प्राप्त करके ही प्रकाश करती है, जैसे स्पर्शन इन्द्रिय' इस अनुमानसे च नुमें

प्राप्यकारिताकी सिद्धि होती है और प्राप्यकारिता ही सम्निकर्ष है। श्रतः चत्तु इन्द्रियमें सन्निकर्षकी अन्याप्ति नहीं है। अर्थात् चतु इन्द्रिय भी सन्निकर्षके होनेपर ही रूपज्ञान कराती है। इसलिए सन्निकर्षको प्रत्यक्त माननेमें कोई दोष नहीं है ?

समाधान-नहीं; यह अनुमान सम्यक् अनुमान नहीं है- 5

श्रनुमानाभास है। वह इस प्रकारसे है:-

इस ऋनुमानमें 'चत्तु' पदसे कीनसी चत्तुको पश्च बनाया है ? लीकिक(गोलकरूप) चत्तुको श्रथवा श्रलीकिक (फिरग्ररूप)चत्तुको १ पहले विकल्पमें, हेतु कालात्ययापदिष्ट (बाधितविषय नामका हेत्वा-भास) है; क्योंकि गोलकरूप लौकिक चत्तु विषयके पास जाती हुई 10 किसीको भी प्रतीत न होनेसे उसकी विषय-प्राप्ति प्रत्यचसे बाधित है। दूसरे विकल्पमें, हेतु आश्रयासिद्ध है; क्योंकि किरणुरूप अलोकिक चत्तु अभी तक सिद्ध नहीं है। दूसरी बात यह है, कि वृज्ञकी शाखा श्रीर चन्द्रमाका एक ही कालमें प्रहण होनेसे चज्ज श्रप्राप्यकारी ही प्रसिद्ध होती है। श्रतः उपर्युक्त श्रनुमानगत हेतु 15 कालात्ययापदिष्ट श्रीर श्राश्रयासिद्ध होनेके साथ ही प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) भी है। इस प्रकार सन्निकर्षके बिना भी चत्तुके द्वारा रूपज्ञान होता है। इसलिये सन्निकर्ष अञ्यास होनेसे प्रत्यत्तका स्वरूप नहीं है, यह बात सिद्ध हो गई।

इस सन्निकर्षके श्रप्रामारयका विस्तृत विचार प्रमेयकमलमार्त्त- 20 **एडमें [१−१ तथा २−४] श्रच्छी तरह किया गया है। संप्रहमन्थ** होनेके कारण इस लघु प्रकरण न्याय-दीपिकामें उसका विस्तार नहीं किया। इस प्रकार न बौद्धाभिमत निर्विकल्पक प्रत्यच है श्रीर न यौगोंका इन्द्रियार्थसन्निकर्ष। फिर प्रत्यत्तका लत्त्रण क्या है ? विशदप्रतिभासस्वरूप ज्ञान ही प्रत्यत्त है, यह भन्ने प्रकार 25

सिद्ध हो गया।

प्रत्यक्तके दो भेद करके सांव्यवहारिक प्रत्यक्तका लक्त्य श्रीर उसके भेदोंका निरूपण—

वह प्रत्यक्ष दो प्रकारका है:-- १ सांव्यवहारिक श्रीर २ पार-मार्थिक । एकदेश स्पष्ट ज्ञानको सांत्र्यवहारिक प्रत्यत्त कहते हैं। 5 तात्पर्य यह कि जो ज्ञान कुछ निर्मल है वह सांत्र्यवहारिक प्रत्यत्त है। उसके चार भेद हैं: — १ अवग्रह, २ ईहा, ३ अवाय और र्थ धारणा । इन्द्रिय स्त्रीर पदार्थके सम्बन्ध होनेके बाद उत्पन्न हुये सामान्य अवभास(दर्शन)के अनन्तर होनेवाले और अवान्तरसत्ता-जातिसे युक्त वस्तुको प्रहण करनेवाल ज्ञानविशेषको अवप्रह 10 कहते हैं। जैसे 'यह पुरुष है।' यह ज्ञान संशय नहीं है, क्योंकि विषयान्तरका निराकरण करके अपने विषयका ही निश्चय कराता है। श्रीर संशय उससे विपरीत लक्त्एवाला है। जैसा कि राज-वात्तिकमें कहा है:--"संशय नानार्थविषयक, अनिश्चयात्मक श्रीर श्रन्यका श्रव्यवच्छेदक होता है। किन्तु श्रवप्रह एकार्थविषयक, 15 निश्चयात्मक श्रीर श्रपने विषयसे भिन्न विषयका व्यवच्छेदक होता है।" राजवार्त्तिकभाष्यमें भी कहा है:-- "संशय निर्णयका विरोधी है, परन्तु अवप्रह नहीं है।" फलितार्थ यह निकला कि संशयज्ञानमें पदार्थका निश्चय नहीं होता श्रीर श्रवप्रहमें होता है। श्रतः श्रवप्रह संशयज्ञानसे पृथक है।

20 श्रवप्रहसे जाने हुये श्रथमें उत्पन्न संशयको दूर करनेके लिए ज्ञाताका जो श्रमिलात्मक प्रयत्न होता है उसे ईहा कहते हैं। जैसे श्रवप्रहज्ञानके द्वारा 'यह पुरुष है' इस प्रकारका निश्चय किया गया था, इसमें यह 'दिल्ली' है श्रथवा 'उत्तरीय' इस प्रकारके सन्देह होनेपर उसको दूर करनेके लिये 'यह दिल्ली होना 25 चाहिये' ऐसा ईहा नामका ज्ञान होता है। भाषा, वेष श्रीर भूषा श्रादिके विशेषको जानकर यथार्थताका निश्चय करना श्रवाय है। जैसे 'यह दिस्सारी ही है।'

श्रवायसे निश्चित्त किये पदार्थको कालान्तरमें न भूलनेकी शिक्तसे उसीका ही ज्ञान होना धारणा है। जिससे भविष्यमें भी 'वह' इस प्रकारका स्मरण होता है। तात्पर्य यह कि 5 पदार्थका निश्चय होनेके बाद जो उसको न भूलनेरूपसे संस्कार (वासना) स्थिर हो जाता है और जो स्मरणका जनक होता है चही धारणाञ्चान है। श्रव एव धारणाका दूसरा नाम संस्कार भी है'।

शङ्का—ये ईहादिक झान पहले पहले ज्ञानसे प्रहण किये 10 हुये पदार्थको ही प्रहण करते हैं। स्रतः भारावाहिकज्ञानकी तरह स्प्रमाण हैं ?

समाधान—नहीं; भिन्न विषय होनेसे अगृहीतार्थमाही हैं। अर्थात—पूर्वमें महरा नहीं किये हुये विषयको ही महरा करते हैं। जो पदार्थ अवमह ज्ञानका विषय है यह ईहाका नहीं है। और जो 15 ईहाका है वह अवायका नहीं है। तथा जो अवायका है वह धारणाका नहीं है। इस तरह इनका विषयभेद बिल्कुल स्पष्ट है और उसे बुद्धिमान अच्छी तरह जान सकते हैं।

ये अवमहादि चारों ज्ञान जब इन्द्रियोंके द्वारा उत्तपन्न होते हैं तब इन्द्रियप्रत्यत्त कहे जाते हैं। और जब अनिन्द्रिय—मनके द्वारा 20 पैदा होते हैं तब अनिन्द्रियप्रत्यत्त कहे जाते हैं। इन्द्रियाँ पाँच हैं—१ स्पर्शन, २ रसना, ३ घास, ४ चत्तु और ४ ओत्र। अनि-

१ 'स्मृतिहेतुर्भारसा, संस्कार इति यावत्'— ताघी अयोप झविखु का ६। वैशेषिकदर्शनमें इसे (धारसाको) भावना नामका संस्कार कहा है और उसे स्मृतिजनक माना है।

िद्धय केवल एक मन है। इन दोनों के निमित्तसे होनेवाला यह अवशहादिरूप झान लोकन्यवहारमें प्रत्यच्च प्रसिद्ध है। इसलिये यह सांन्यवहारिक प्रत्यच्च कहा जाता है। परीचामुखमें भी कहा है:—"इन्द्रिय और मनके निमित्तसे होनेवाले एक देश राष्ट्र झान-5 को सांन्यवहारिक प्रत्यच्च कहते हैं।"और यह सांन्यवहारिक प्रत्यच्च अमुख्य प्रत्यच्च है—गीण्रूपसे प्रत्यच्च है, क्योंकि उपचारसे सिद्ध होता है। वास्तवमें तो परोच्च ही है। कारण, वह मितझान है और मितझान परोच्च है।

# शङ्का-मितज्ञान परोत्त कैसे है ?

10 समाधान—''श्राये परोस्तम्'' [त॰ स॰ १-११] ऐंसा सूत्र है—श्रागमका वचन है। सूत्रका अर्थ यह है कि प्रथमके दो झान मितझान श्रीर श्रुतझान परोस्त प्रमासा हैं। यहाँ सांव्यहारिक प्रस्यस्तकों जो उपचारसे प्रत्यक्ष कहा गया है उस उपचारमें निमित्त 'एकदेश स्पष्टता' है। अर्थात्—इन्द्रिय श्रीर अनिन्द्रिय 15 जन्य झान कुछ स्पष्ट होता है, इसिलये उसे प्रत्यस्त कहा गया है। इस सम्बन्धमें श्रीर अधिक विस्तारकी श्रावश्यकता नहीं है। इतना विवेचन पर्याप्त है।

पारमार्थिक प्रत्यक्तका लक्षण श्रीर उसके भेदीका कथन— सम्पूर्णरूपसे स्पष्ट ज्ञानको पारमार्थिक प्रत्यक्त कहते हैं। जो 20 ज्ञान समस्त प्रकारसे निर्मल है वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। उसी-को सुख्य प्रत्यक्त कहते हैं।

उसके दो भेद हैं—एक सकल प्रत्यत्त और दूसरा विकल प्रत्यत्त । उनमेंसे कुछ पदार्थोंको विषय करनेवाला ज्ञान विकल पारमार्थिक है। उसके भी दो भेद हैं—१ अवधिज्ञान और २ मनःपर्ययज्ञान। अवधिज्ञानवरण और वीर्यान्तरायकर्मके त्त्यो-

पशमसे उत्पन्न होनेवाले तथा मूर्त्तिकद्रव्यमात्रको विषय करनेवाले झानको अवधिज्ञान कहते हैं। मनःपर्ययज्ञानावरण और वीर्यान्तरायकर्मके चयोपशमसे उत्पन्न हुये और दूसरेके मनमें स्थित पदार्थको जाननेवाले ज्ञानको मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। मतिज्ञानकी तरह अवधि और मनःपर्ययज्ञानके भी भेद और प्रभेद हैं, उन्हें 5 तत्त्वार्थराजवार्त्तिक और रलोकवार्त्तिकभाष्यसे जानना चाहिये।

समस्त द्रव्यों श्रीर उनकी समस्त पर्यायोंको जाननेवाले ज्ञान-को सकलप्रत्यच्च कहते हैं। वह सकल प्रत्यच्च ज्ञानावरण श्रादि घातियाकर्मीके सम्पूर्ण नाशसे उत्पन्न केवलज्ञान ही है। क्योंकि "समस्त द्रव्यों श्रीर समस्तपर्यायोंमें केवलज्ञानकी प्रवृत्ति है" 10 ऐसा तत्त्वार्थसूत्रका उपदेश है।

इस प्रकार अवधिक्कान, मनःपर्ययक्कान और केवलक्कान ये तीनों क्कान सब तरहसे स्पष्ट होनेके कारण पारमार्थिक प्रत्यक्त हैं। सब तरहसे स्पष्ट इसिलये हैं कि ये मात्र आत्माकी अपेक्षा लेकर उत्पन्न होते हैं—इन्द्रियादिक परपदार्थकी अपेक्षा नहीं लेते। 15

शङ्का-केवलज्ञानको पारमार्थिक कहना ठीक है, परन्तु श्रवधि श्रीर मनःपर्थयको पारमार्थिक कहना ठीक नहीं है। कारण, वे दोनों विकल (एकदेश) प्रत्यत्त हैं १

समाधान—नहीं; सकलपना श्रीर विकलपना यहाँ विषयकी श्रपेचासे है। स्वरूपतः नहीं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है:— 20 चूँ कि केवलज्ञान समस्त द्रव्यों श्रीर पर्यायोंको विषय करनेवाला है, इसलिये वह सकल प्रत्यच्च कहा जाता है। परन्तु श्रवधि श्रीर मनःपर्यय कुछ पदार्थोंको विषय करते हैं, इसलिये वे विकल कहे जाते हैं। लेकिन इतनेसे उनमें पारमार्थिकताकी हानि नहीं होती। क्योंकि पारमार्थिकताका कारण सकलार्थविषयता नहीं है—पूर्ण 25

निर्मलता है और वह पूर्ण निर्मलता केवलज्ञानकी तरह अविक और मनःपर्ययमें भी अपने विषयमें विद्यमान है। इसलिये के बोनों भी पारमार्थिक ही हैं।

अवधि आदि तीनों ज्ञानोंको अतीन्द्रिय प्रत्यत्त न हो सकनेकीः 5 शक्का और उसका समाधान-

राष्ट्रा—अस नाम चतु आदि इन्द्रियोंका है, उनकी सहायता लेकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही प्रत्यस कहना ठीक है, अन्य (इन्द्रियनिर्फ्स अवधिज्ञानादिक) को नहीं १

समाधान—यह शक्का ठीक नहीं है; क्योंकि आत्मामात्रकी 10 अपेना रखनेवाले और इन्द्रियोंकी अपेना न रखनेवाले भी अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानको प्रत्यन्न कहनेमें कोई विरोध नहीं है। कारण, प्रत्यक्षताका प्रयोजक स्पष्टता ही है, इन्द्रिय-जन्यता नहीं। और वह स्पष्टता इन तीनों ज्ञानोंमें पूर्णक्रप्से है। इसीलिये मित, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल 15 इन पाँच ज्ञानोंमें 'श्राये परोन्नम्' [त० सू० १-११] और 'प्रत्यन्न मन्यत्' [त० सू० १-१२] इन हो सूत्रों द्वारा प्रथमके मित और श्रुत इन हो ज्ञानोंको परोन्न तथा अवधि, मनःपर्यय और केवल इन तीनों ज्ञानोंको परोन्न तथा अवधि, मनःपर्यय और केवल इन तीनों ज्ञानोंको पराक्ष कहा है।

शङ्का—फिर ये प्रत्यक्षशब्दके वाच्य कैसे हैं १ अर्थात् इनको 20 प्रत्यक्षशब्दसे क्यों कहा जाता है १ क्योंकि श्रक्त नाम तो इन्द्रियों-का है श्रीर इन्द्रियोंकी सहायतासे होनेवाला इन्द्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्षशब्दसे कहने योग्य है १

समाधान—हम इन्हें रुढिसे प्रत्यच्च कहते हैं। तात्पर्य यह कि प्रत्यच्चशब्दके व्युत्पत्ति (यौगिक) श्रर्थकी श्रपेचा न करके श्रवधि 25 आदि ज्ञानोंमें प्रत्यच्चशब्दकी प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्तिमें

TO.

निमित्त श्रिष्टता है। श्रीर वह उक्त तीनों ज्ञानों में मीजूद है। श्रतः जो ज्ञान स्पष्ट है वह प्रत्यन्न कहा जाता है।

श्रथवा, व्युत्पत्ति श्रथं भी इनमें मीजूद है। 'श्रक्णोति व्याप्नोति जानातीति श्रक्ष श्रात्मा' श्रथांत्—जो व्याप्त करे—जाने उसे श्रक्ष कहते हैं श्रीर वह श्रात्मा है। इस व्युत्पत्तिको लेकर श्रक्ष शब्द- 5 का श्रथं श्रात्मा भी होता है। इसिलये उस श्रक् —श्रात्मामात्रकी श्रपेक्षा लेकर उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्त कहनेमें क्या बाधा है १ श्रथांत् कोई बाधा नहीं है।

शङ्का-यदि ऐसा माना जाय तो इन्द्रियजन्य झान अप्रत्यस कहलायेगा १

समाधान हमें खेद हैं कि आप भूल जाते हैं। हम कह आये हैं कि इन्ट्रिजन्य ज्ञान उपचारसे प्रत्यक्त है। अतः वह वस्तुतः अप्रत्यक्त हो, इसमें हमारी कोई हानि नहीं है।

इस उपर्युक्त विवेचनसे 'इन्द्रियनिरपेस झानको परोस्न' कहने-की मान्यताका भी खरुडन हो जाता है। क्योंकि श्रविशहता 15 (श्ररपष्टता) को ही परोत्तका बन्नगा माना गया है। तात्पर्य यह

१ व्युत्पत्तिनिमित्तते प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न हुन्ना करता है। जैसे गो-शब्दका ब्युत्पत्तिनिमित्त 'गब्कुतीति गौः' जो गमन करे वह गौ है, इस प्रकार 'गमनिकया' है न्त्रीर प्रवृत्तिनिमित्त 'गोत्व' है। यदि ब्युत्पत्तिनिमित्त (गमनिकया) को ही प्रवृत्तिमें निमित्त माना जाय तो बैटी या खड़ी गायमें गोशब्दकी प्रवृत्ति नहीं होसकती न्त्रीर गमन कर रहे मनुष्यादिकमें भी गो-शब्दकी प्रवृत्तिका प्रसङ्ग न्न्रायेगा। न्न्रतः गोशब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्त ब्युत्प-त्तिनिमित्तसे भिन्न 'गोत्व' है। उसी प्रकार प्रकृतमें प्रत्यत्त्रशब्दकी प्रवृत्तिमें ब्युत्पत्तिनिमित्त 'त्राद्धाश्रितत्व'से भिन्न 'स्पष्टत्व' है। न्नातः न्नाविष्ट न्नाविष्ट न्नाविष्ट कहनेमें कोई बाजा नहीं है।

कि जिस प्रकार इन्द्रियसापेक्षता प्रत्यक्षतामें प्रयोजक नहीं है। उसी प्रकार इन्द्रियनिरपेक्षता भी परोक्षतामें प्रयोजक नहीं है। किन्तु प्रत्यक्षतामें स्पष्टताकी तरह परोक्षतामें अस्पष्टता कारण है।

शङ्का—'अतीन्द्रिय प्रत्यक्त है' यह कहना बड़े साहसकी बात 5 है; क्योंकि वह असम्भव है। यदि असम्भवकी भी कल्पना करें तो आकाशके फूल आदिकी भी कल्पना होनी चाहिये १

समाधान—नहीं; आकाशके फूल आदि अप्रसिद्ध हैं। परन्तु अतीन्द्रिय प्रत्यत्त प्रमाणसे सिद्ध है। वह इस प्रकारसे है:— 'केवलझान' जो कि अतीन्द्रिय है, अल्पझानी किपल आदिके असम्भव होनेपर भी अरहन्तके अवश्य सम्भव है; क्योंकि अरहन्त भगवान सर्वज्ञ हैं।

प्रसङ्गवश शङ्का—समाधान पूर्वक सर्वज्ञकी सिद्धि— शङ्का— सर्वज्ञता ही जब अप्रसिद्ध है तब आप यह कैसे कहते हैं कि 'अर्हन्त भगवान सर्वज्ञ हैं'? क्योंकि जो सामान्यतया 15 कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है उसका किसी खास जगहमें व्यवस्थापन नहीं हो सकता है ?

समाधान—नहीं; सर्वक्षता अनुमानसे सिद्ध है। वह अनुमान इस प्रकार है—सूदम, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थ किसीके प्रत्यन्न हैं, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते हैं। जैसे अग्नि आदि 20 पदार्थ। स्वामी समन्तभद्रने भी महाभाष्यके प्रारम्भमें आप्तमी-

१ महाभाष्यसे सम्भवतः ग्रम्थकारका आश्य गन्बहित्तमहाभाष्यसे जान पढ़ता है क्योंकि जनभृति ऐसी है कि स्वामी समन्तमद्भने 'तत्वार्य-स्त्र' पर 'गन्बहित्तमहाभाष्य' नामकी कोई बृहद् टीका लिखी है श्रीर आप्तमीमांसा जिसका आदिम प्रकरण है। पर उसके अस्तित्वमें विद्वानोंका मतमेद है। इसका कुछ विचार प्रस्तावनामें किया है। पाठक वहाँ देखें।

मांसाप्रकरणमें कहा है:—"सूरम, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थ किसीके प्रत्यच्च हैं, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते हैं। जैसे अगिन आदि। इस अनुमानसे सर्वज्ञ भन्ने प्रकार सिद्ध होता है।"

सूहम पदार्थ वे हैं जो स्वभावसे विश्वकृष्ट हैं—दूर हैं, जैसे परमाणु श्रादि । श्रन्तरित वे हैं जो कालसे विष्रकृष्ट हैं, जैसे राम 5 आदि। दूर वे हैं जो देशसे विश्कृष्ट हैं, जैसे मेरु आदि। ये 'ख-भाव, काल और देशसे विप्रकृष्ट पदार्थ यहाँ धर्मी (पक्ष) हैं। 'किसी-के प्रत्यत्त हैं' यह साध्य है। यहाँ 'प्रत्यक्ष' शब्दका ऋर्थ 'प्रत्यत्तज्ञान-के विषय' यह विविज्ञत है, क्योंकि विषयी (ज्ञान)के धर्म (जानना) का विषयमें भी उपचार होता है। 'अनुमानसे जाने जाते हैं' यह 10 हेतु है। 'श्रग्नि श्रादि' दृष्टान्त है। 'श्रग्नि श्रादि' दृष्टान्तमें 'श्रनुमान-से जाने जाते हैं' यह हेतु 'किसीके प्रत्यत्त हैं' इस साध्यके साथ पाया जाता है। अतः वह परमाणु वगैरह सूदमादि पदार्थीमें भी किसीकी प्रत्यत्तताको श्रवश्य सिद्ध करता है। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार अग्नि आदि अनुमानसे जाने जाते हैं। अत एव वे किसीके 15 प्रत्यत्त् भी होते हैं। उसी प्रकार सूदमादि श्रातीन्द्रिय पदार्थ चूँकि हम लोगोंके द्वारा अनुमानसे जाने जाते हैं। अत एव वे किसीके प्रत्यत्त भी हैं और जिसके प्रत्यत्त हैं वही सर्वज्ञ है। परमाणु आदि-में 'अनुमानसे जाने जाते हैं' यह हेतु असिद्ध भी नहीं है क्योंकि उनको अनुमानसे जाननेमें किसीको विवाद नहीं है। अर्थात् 20 सभी मतवाले इन पदार्थीको अनुमेय मानते हैं।

शङ्का—सूरमादि पदार्थोंको प्रत्यत्त सिद्ध करनेके द्वारा किसी-के सम्पूर्ण पदार्थोंका प्रत्यत्तज्ञान हो, यह इम मान सकते हैं। परन्तु वह श्रतीन्द्रिय है—इन्द्रियोंकी श्रपेत्ता नहीं रखता है, यह कैसे ?

समाधान-इसप्रकार-यदि वह ज्ञान इन्द्रिजन्य हो तो 25



सम्पूर्ण पदार्थोंको जाननेवाला नहीं हो सकता है; क्योंकि इन्द्रियाँ अपने योग्य विषय (सिन्नाहित और वर्तमान अर्थ) में ही ज्ञानको उत्पन्न कर सकती हैं। और सुत्मादि पदार्थ इन्द्रियोंके योग्य विषय नहीं हैं। अतः वह सम्पूर्णपदार्थविषयक ज्ञान अनेन्द्रियक ही है—इन्द्रियोंकी अपेक्ससे रहित अतीन्द्रिय है, यह बात सिद्ध हो जाती है। इस प्रकारसे सर्वज्ञको माननेमें किसी भी सर्वज्ञवादीको विवाद नहीं है। जैसा कि दूसरे भी कहते हैं:—"पुण्य-पापादिक किसीके प्रत्यक्त हैं; क्योंकि वे प्रमेय हैं।"

सामान्यसे सर्वज्ञको सिद्ध करके ऋहेन्तके सर्वज्ञताकी सिद्धि-

शक्का—सम्पूर्ण पदार्थोंको साज्ञात् करनेवाला अतीन्द्रिय प्रत्यज्ञज्ञान सामान्यतया सिद्ध हो; परन्तु वह अरहन्तके है यह कैसे १ क्योंकि 'किसीके' यह सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्द सामान्यका ज्ञापक होता है १

समाधान—सत्य है। इस अनुमानसे सामान्य सर्वज्ञकी

15 सिद्धि की है। 'अरहन्त सर्वज्ञ हैं' यह हम अन्य अनुमानसे सिद्ध

करते हैं। यह अनुमान इस प्रकार है:—अरहन्त सर्वज्ञ होनेके

योग्य हैं, क्योंकि वे निर्देष हैं, जो सर्वज्ञ नहीं है वह निर्देष नहीं

है, जैसे रध्यापुरुष (पागल)।' यह केवलव्यतिरेकी हेतुजन्य
अनुमान है।

20 श्रावरण श्रीर रागादि ये दोष हैं श्रीर इनसे रहितताका नाम निर्दोषता है। वह निर्दोषता सर्वज्ञताके विता नहीं होसकती है। क्योंकि जो किश्चिक्त है—श्रल्पज्ञानी है उसके श्रावरणादि दोषोंका श्रभाव नहीं है। श्रतः श्ररहन्तमें रहनेवाली यह निर्दोषता उनमें

१ 'सम्बद्धं वर्रमानं च गृह्यते चत्तुरादिना'—मी०भ्रहो०६० ४ श्लोक ८४।

सर्वज्ञताको अवश्य सिद्ध करती है। और यह निर्दोषता अरहन्त-परमेश्वीमें उनके युक्ति और शास्त्रसे अविरोधी वचन होनेसे सिद्ध होती है। युक्ति और शास्त्रसे अविरोधी वचन भी उनके द्वारा माने गये मुक्ति, संसार और मुक्ति तथा संसारके कारण तस्त्र और अनेकधमयुक्त चेतन तथा अचेतन तत्त्व प्रत्यचादि प्रमाणसे 5 बाधित न होनेसे अच्छी तरह सिद्ध होते हैं। तात्पर्य यह कि अरहन्तके द्वारा उपदेशित तस्त्रों प्रत्यचादि प्रमाणोंसे कोई बाधा नहीं आती है। अतः वे यथार्थवक्ता हैं। और यथार्थवक्ता होनेसे निर्दोष हैं। तथा निर्दोष होनेसे सर्वज्ञ हैं।

शङ्का—इस प्रकार अरहन्तके सर्वज्ञता सिद्ध हो जानेपर भी 10 वह अरहन्तके ही है, यह कैसे १ क्योंकि कपित आदिके भी वह

सम्भव है ?

समाधान—किपल आदि सर्वज्ञ नहीं हैं; क्योंकि वे सदोष हैं। और सदोष इसिलये हैं कि वे युक्ति और शास्त्रसे विरोधी कथन करनेवाले हैं। युक्ति और शास्त्रसे विरोधी कथन करनेवाले भी 15 इस कारण हैं कि उनके द्वारा माने गये मुक्ति आदिक तत्त्व और सर्वथा एकान्त तत्त्व प्रमाणसे बाधित हैं। अतः वे सर्वज्ञ नहीं हैं। अरहन्त ही सर्वज्ञ हैं। स्वामी समन्तभद्रने भी कहा है:—"हें अर्हन् । वह सर्वज्ञ आप ही हैं, क्योंकि आप निर्देष हैं। निर्देष इसिलये हैं कि युक्ति और आगमसे आपके वचन अविरुद्ध हैं— 20 युक्ति तथा आगमसे उनमें कोई विरोध नहीं आता। और वचनों में विरोध इस कारण नहीं है कि आपका इष्ट (मुक्ति आदि तत्त्व) प्रमाणसे बाधित नहीं है। किन्तु तुम्हारे अनेकान्त मतरूप अमृतका पान नहीं करनेवाले तथा सर्वथा एकान्ततत्त्वका कथन करनेवाले और अर्थनेको आप्त समभनेके अभिमानसे दग्ध हुए एकान्तवा- 25 दियोंका इष्ट ( अभिमत तत्त्व ) प्रत्यक्तसे बाधित है।"

इस तरह इन दो कारिकाओं के द्वारा पराभिमततत्त्वमें बाधा और स्वाभिमततत्त्वमें अवाधा इन्हीं दोके समर्थनको लेकर 'भावे-कान्ते' इस कारिका के द्वारा प्रारम्भ करके 'स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः' इस कारिका तक आप्तमीमांसाकी रचना की गई हैं। अर्थात्— 5 अपने द्वारा माने तत्त्वमें कैसे बाधा नहीं है ? और एकान्तवादियों-के द्वारा माने तत्त्वमें किस प्रकार बाधा है ? इन दोनोंका विस्तृत विचेचन स्वामी समन्तभद्रने 'आप्तमीमांसा' में 'भावेकान्ते' इस कारिका ६ से लेकर 'स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः' इस कारिका ११२ तक किया है। अतः यहाँ और अधिक विस्तार नहीं किया जाता।

इस प्रकार अतीन्द्रिय केवलज्ञान अरहन्तके ही है, यह सिद्ध हो गया। और उनके वचनोंको प्रमाण होनेसे उनके द्वारा प्रतिपादित अतीन्द्रिय अवधि और मनः पर्ययक्षान भी सिद्ध हो गये। इस तरह अतीन्द्रिय प्रत्यत्त निर्देष (निर्वाध) है—उसके माननेमें कोई दोष या बाधा नहीं है। अतः प्रत्यत्तके सांव्यवहारिक और परमार्थिक ये दो भेद सिद्ध हुये।

इसप्रकार श्रीजैनाचार्य धर्मभूषण यति विरचित न्याय-दीपिकामें प्रत्यचप्रमाणका प्रकाश करनेवाला दूसरा प्रकाश पूर्ण हुन्या।

# तीसरा प्रकाश

AND EACH

दूसरे प्रकारामें प्रत्यक प्रमाणका निरूपण करके इस प्रकाशमें परोच्च प्रमाणका निरूपण प्रारम्भ किया जाता है।

परोच्च प्रमाणका लच्चण-

श्रविशद प्रतिभासको परोत्त कहते हैं। यहाँ 'परोत्त' लच्य है, 'श्रविशदप्रतिभासत्व' लक्ष्य है। तात्पर्य यह कि जिस ज्ञानका 5 प्रतिभास विशद—स्पष्ट नहीं है वह परोक्त प्रमाण है। विशदताका लच्चाण पहले बतला श्राये हैं उससे भिन्न श्रविशदता है। उसीको श्रत्यष्टता कहते हैं। यह श्रविशदता भी विशदताकी तरह श्रमुभवसे जानी जाती है।

'जो ज्ञान केवल सामान्यको विषय करे यह परोत्त हैं' ऐसा 10 कोई (बौद्ध) परोत्तका लहाण करते हैं। परम्तु वह ठीक नहीं हैं; क्योंकि प्रत्यक्तको तरह परोक्त भी सामान्य और विशेषक्रप वस्तुको विषय करता है। और इसलिए वह लहाण असम्भव दोष युक्त है। जिस प्रकार प्रत्यक्त घटादि पदार्थों में प्रश्न होकर अनके घटत्वा- दिक सामान्याकारको और घटव्यक्तिरूप व्यवच्छेदात्मक विशेषा- 15 कारको एक साथ ही विषय करता हुआ उपलब्ध होता है उसी प्रकार परोत्त भी सामान्य और विशेष दोनों आकारोंको विषय करता हुआ उपलब्ध होता है। इस कारण 'केवल सामान्यको विषय करना' परोत्तका लक्षण नहीं है। अपि तु अविश्वदता ही परोक्षका लक्षण है। सामान्य और विशेषमें से किसी एकको 20 विषय करनेवाला भाननेपर तो प्रमाणता ही नहीं बन सकती है। क्योंकि सभी प्रमाण सामान्य और विशेष दोनों स्वरूप वस्तुको विषय करनेवालो भाननेपर तो प्रमाणता ही नहीं बन सकती है। क्योंकि सभी प्रमाण सामान्य और विशेष दोनों स्वरूप वस्तुको विषय करनेवालो माने गये हैं। कहा भी है:—"सामान्य और

विशेषरूप वस्तु प्रमाणका विषय है।' अतः अविशद ( अरपष्ट ) प्रतिभासको जो परोक्तका लक्ष्ण कहा है वह बिल्कुल ठीक है। परोक्त प्रमाणके भेद और उनमें ज्ञानान्तरकी सापेक्षताका कथन—

5 उस परोत्त प्रमाणके पाँच भेद हैं:—१ स्मृति, २ प्रत्यभिज्ञान, ३ तर्क, ४ अनुमान और ४ आगम। ये पाँचो ही परोत्त प्रमाण ज्ञानान्तरकी अपेनासे उत्पन्न होते हैं। स्मरणमें पूर्व अनुभवकी अपेना होती है, प्रत्यभिज्ञानमें स्मरण और अनुभवकी, तर्कमें अनुभव, स्मरण और प्रत्यभिज्ञानकी, अनुमानमें लिज्जदर्शन, व्याप्तिस्मरण आदिकी और आगममें शब्दश्रवण, सङ्केतप्रहण (इस शब्दका यह अर्थ है, इस प्रकारके सङ्केतके प्रहण) आदिकी अपेना होती है। किन्तु प्रत्यन्त प्रमाणमें ज्ञानान्तरकी अपेना नहीं होती, वह स्वतन्त्ररूपसे— ज्ञानान्तरितरपेन्न ही उत्पन्न होता है। स्मरण आदिकी यह ज्ञानान्तरापेन्ना उनके अपने अपने निरूपण-

प्रथमतः उदिष्ट स्मृतिका निरूपग्-

स्मृति किसे कहते हैं ? 'वह' इस प्रकारसे उल्लेखित होने-वाले और पहले अनुभव किये हुये पदार्थको विषय करनेवाले ज्ञानको स्मृति कहते हैं। जैसे 'वह देवदत्त'। यहाँ पहले अनुभव 20 किया हुआ ही देवदत्त 'वह' शब्दके द्वारा जाना जाता है। इस-लिये यह ज्ञान 'वह' शब्दसे उल्लेखित होनेवाला और अनुभूत पदार्थको विषय करनेवाला है। जिसका अनुभव नहीं किया उसमें यह ज्ञान नहीं होता। इस ज्ञानका जनक अनुभव है और वह अनुभव धारणारूप.ही कारण होता है; क्योंकि पदार्थमें अव-25 प्रहादिक ज्ञान हो जानेपर भी धारणाके अभावमें स्मृति उत्पन्न नहीं होती। कारण, धारणा श्रात्मामें उस प्रकारका संस्कार पैदा करती है, जिससे वह कालान्तरमें भी उस अनुभूत विषयका स्मरण करा देती है। इसलिये धारणाके विषयमें उत्पन्न हुआ 'वह' शब्दसे उल्लिखित होनेवाला यह क्वान स्मृति है, यह सिद्ध होता है।

शङ्का—यदि धारणाके द्वारा प्रहण किये विषयमें ही स्मरण 5 उत्पन्न होता है तो गृहीतप्राही होनेसे उसके अप्रमाणताका प्रसङ्ग आता है ?

समाधान—नहीं; ईहा श्रादिककी तरह स्मरणमें विषयभेद मीजूद है। जिस प्रकार श्रवप्रहादिकके द्वारा प्रहण किये हुये श्रथं-को विषय करनेवाले ईहादिक ज्ञानों में विषयभेद होने से श्रपने विषय- 10 सम्बन्धी संश्वादिक्ष्य समारोपको दूर करने के कारण प्रमाणता है उसी प्रकार स्मरणमें भी धारणांक द्वारा प्रहण किये गये विषयमें प्रवृत्ति होनेपर भी प्रमाणता ही है। कारण, धारणांका विषय इदन्तासे युक्त श्रर्थान 'यह' है—'यह' शब्द के प्रयोगपूर्वक उल्लिखित होता है श्रीर स्मरणका तत्तासे युक्त श्रर्थान 'वह' है—'वह' शब्द के 15 द्वारा निर्दिष्ट होता है। तात्पर्य यह कि धारणांका विषय तो वर्त्त-मानकालीन है श्रीर स्मरणका विषय भूतकालीन है। श्रतः स्मरण श्रपने विषयमें उत्पन्न हुये श्रस्मरण श्रादि समारोपको दूर करनेके कारण प्रमाण ही है—श्रप्रमाण नहीं। प्रमेयकमलमात्त्रण्डमें भी कहा है:—"विस्मरण, संशय श्रीर विपर्ययक्ष समारोप है 200 श्रीर उस समारोपको दूर करनेने यह समारोपको दूर करनेने श्रीर उस समारोपको दूर करनेने थह स्मृति प्रमाण है।"

'स्मरण अनुभूत विषयमें प्रवृत्त होता है' इतनेसे यदि वह अप्रमाण हो तो अनुमानसे जानी हुई अग्निको जाननेके लिये पीछे प्रवृत्त हुआ प्रत्यत्त भी अप्रमाण ठहरेगा। अतः स्मरण किसी भी प्रकार अप्रमाण सिद्ध नहीं होता।

25

प्रत्यचादिककी तरह स्मृति श्रविसंवादी है—विसंवाद रहित है, इसलिए भी वह प्रमाण है। क्योंकि स्मरण करके यथास्थान रक्स्वी हुई बस्तुश्रोंको प्रहण करनेके क्षिये प्रवृत्त होनेवाले व्यक्तिको स्मरणके विषय (पदार्थ)में विसंवाद-भूल जाना या श्रन्यत्र प्रवृत्ति 5 करना नहीं होता। जहाँ विसंवाद होता है वह प्रत्यक्षाभासकी तरह स्मरणाभास है। उसे हम प्रमाण नहीं मानते। इस तरह स्मरण नामका प्रथक प्रमाण है, यह सिद्ध हुश्रा।

प्रत्यभिज्ञानका लच्चएा और उसके भेदोंका निरूपण-

अनुभव और स्मरणपूर्वक होनेवाले जोड़रूप शानको प्रत्य10 भिज्ञान कहते हैं। 'यह' का उल्लेख करनेवाला ज्ञान अनुभव है
और 'वह' का उल्लेखी ज्ञान स्मरण है। इन दोनों से पैदा होनेवाला
तथा पूर्व और उत्तर अवस्थाओं में वर्तमान एकत्व, सादृश्य और
वैलक्षण्य आदिको विषय करनेवाला जो जोड़रूप ज्ञान होता है
वह प्रत्यभिज्ञान है,ऐसा समभना चाहिये। जैसे वही यह जिनदत्त
15 है, गौके समान गवय (जङ्गली पशुविशेष) होता है, गायसे भिन्न
भैंसा होता है, इत्यादिक प्रत्यभिज्ञानके उदाहरण हैं।

यहाँ पहले उदाहरणमें, जिनक्त्तकी पूर्व और उत्तर श्रवस्था-श्रोमें रहनेवाली एकता प्रत्यभिज्ञानका विषय है। इसीको एकत्व-प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। दूसरे उदाहरणमें, पहले श्रनुभव की हुई 20 गायको लेकर गवयमें रहनेवाली सहशता प्रत्यभिज्ञानका विषय है। इस प्रकारके ज्ञानको साहरयप्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तीसरे उदा-हरणमें, पहले श्रनुभव की हुई गायको लेकर मैंसामें रहनेवाली विसहशता प्रत्यभिज्ञानका विषय है। इस तरहका ज्ञान वैसाहश्य-प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार और भी प्रत्यभिज्ञानके 25 भेद श्रपने श्रनुभवसे स्वयं विचार लेना चाहिये। इन सभी प्रत्य- भिज्ञानों में अनुभव चौर स्मरणकी घपेचा होनेसे उन्हें धनुभव चौर स्मरणहेतुक माना जाता है।

किन्हींका कहना है कि अनुभव और स्मरणसे भिन्न प्रत्यभिन्नान नहीं है। (क्योंकि पूर्व और उत्तर अवस्थाओंको विषय
करनेवाला एक ज्ञान नहीं हो सकता है। कारण, विषय भिन्न है। 5
दूसरी बात यह है, कि 'वह' इस प्रकारसे जो ज्ञान होता है वह
तो परोच्च है और 'यह' इस प्रकारसे जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष
है—इसिलये भी प्रत्यच्च और परोच्चरूप एक ज्ञान नहीं हो सकता
है, किन्तु वे अनुभव और स्मरण रूप दो ज्ञान हैं।) यह कहना ठीक
नहीं है; क्योंकि अनुभव तो वर्चमानकालीन पर्यायको ही विषय 10
करता है और स्मरण भूतकालीन पर्यायका द्योतन करता है। इसलिये ये दोनों अतीत और वर्चमान पर्यायों में रहनेवाली एकता,
सहराता आदिको कैसे विषय कर सकते हैं ? अर्थान्—नहीं कर
सकते हैं। अतः स्मरण और अनुभवसे भिन्न उनके बादमें होनेवाला तथा उन एकता, सहराता आदिको विषय करनेवाला जो 15
जोड़क्ष ज्ञान होता है वही प्रत्यभिज्ञान है।

श्रन्य दूसरे (वैशेषिकादि) एकत्वप्रत्यभिक्षानको स्वीकार करके भी उसका प्रत्यक्तमें श्रन्तर्भाव किल्पत करते हैं। वह इस प्रकार-से हैं:—जो इन्द्रियोंके साथ श्रन्वय श्रीर व्यतिरेक रखता है वह प्रत्यक्त है। श्रर्थात्—जो इन्द्रियोंके हानेपर होता है श्रीर उनके 20 स्थावमें नहीं होता वह प्रत्यक्त है, यह प्रसिद्ध है। श्रीर इन्द्रियों-का श्रन्वय तथा व्यतिरेक रखनेवाला यह प्रत्यभिक्षान है। इस कारण वह प्रत्यक्त है। उनका भी यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि इन्द्रियाँ वर्त्तमान पर्यायमात्रके विषय करनेमें ही उपक्रीण (वरि-तार्थ) हो जानेसे वर्त्तमान श्रीर श्रतीत श्रवस्थाओंमें रहनेवाले 25

एकत्वको विषय नहीं कर सकती हैं। इन्द्रियोंकी श्रविषयमें प्रवृत्ति मानना योग्य नहीं है। श्रन्यथा चत्रुके द्वारा रसादिकका भी ज्ञान होनेका प्रसङ्ग आवेगा।

शक्का-यह ठीक है कि इन्द्रियाँ वर्त्तमान पर्यायमात्रको ही 5 विषय करती हैं तथापि वे सहकारियोंकी सहायतासे वर्त्तमान श्रीर श्रतीत श्रवस्थाश्रोंमें रहनेवाले एकत्वमें भी ज्ञान करा सकती हैं। जिस प्रकार श्रञ्जनके संस्कारसे चत्तु व्यवधानप्राप्त ( ढके हुये) पदार्थको भी जान लेती है। यद्यपि च जुके व्यवहित पदार्थको जाननेकी सामर्थ्य (शिक्त ) नहीं है। परन्तु श्रञ्जनसंस्कारकी 10 सहायतासे वह उसमें देखी जातो है उसी प्रकार स्मरण आदिकी

सहायतासे इन्द्रियाँ ही दोनों अवस्थाओं में रहनेवाले एकत्वको जान लेंगी। श्रतः उसको जाननेके लिये एकत्वप्रत्यभिक्षान नाम-

के प्रमाणान्तरकी कल्पना करना श्रनावश्यक है १

समाधान-यह कहना भी सम्यक् नहीं है; क्योंकि हजार 15 सहकारियोंके मिल जानेपर भी श्रविषयमें - जिसका जो विषय नहीं है, उसकी उसमें - प्रयृत्ति नहीं हो सकती है। चत्तुके श्रञ्जन-संस्कार आदि सहायक उसके अपने विषय रूपादिकमें ही उसको प्रवृत्त करा सकते हैं, रसादिक श्रविषयमें नहीं। श्रीर इन्द्रियोंका श्चविषय है पूर्व तथा उत्तर श्रवस्थाश्चोंमें रहनेवाला एकत्व। श्वतः

20 उसे जाननेके लिए पृथक प्रमाण मानना ही होगा। सभी जगह विषय-भेदके द्वारा हो प्रमाणके भेद स्वीकार किये गये हैं।

दूसरी बात यह है, कि 'वही यह है' यह ज्ञान अपपष्ट ही है-स्पष्ट नहीं है। इसलिये भी उसका प्रत्यत्तमें अन्तर्भाव नहीं हो सकता है। श्रीर यह निश्चय ही जानना चाहिये कि चनु-25 झादिक इन्द्रियोंमें एकत्वज्ञान उत्पन्न करनेकी सामध्ये नहीं है। श्रान्यथा लिइन्दर्शन (धूमादिकका देखना) और व्याप्तिका स्मर्ग श्रादिककी सहायतासे चत्तुरादिक इन्द्रियाँ ही श्रान्नि श्रादिक लिङ्गि (साध्य)का ज्ञान उत्पन्न कर दें। इस तरह श्रनुमान भी पृथक प्रमाण नहो। यदि कहा जाय, कि चत्तुरादिक इन्द्रियाँ तो अपने विषय धूमादिकके देखने मात्रमें ही चरितार्थ हो जाती हैं, 5 वे श्रान्न श्रादि परोच्च श्र्यमें प्रवृत्त नहीं हो सकतीं। श्रातः श्रान्न श्रादि परोच्च श्र्योंका ज्ञान करनेके लिये श्रनुमान प्रमाणको पृथक मानना आवश्यक है, तो प्रत्यभिज्ञानने क्या श्रपराध किया १ एकत्वको विषय करनेके लिये उसको भी पृथक मानना जरूरी है। अतः प्रत्यभिज्ञान नामका पृथक प्रमाण है, यह स्थिर ह्या।

'सादृश्यप्रत्यभिज्ञान उपमान नामका पृथक प्रमाण है' ऐसा किन्हीं (नैयायिक श्रीर मीमांसकों)का कहना हैं। पर वह ठीक नहीं है; क्योंकि स्मरण श्रीर श्रनुभवपूर्वक जोड़क्ष ज्ञान होनेसे उसमें प्रत्यभिज्ञानता (प्रत्यभिज्ञानपना)का उलंघन नहीं होता—वह उसमें रहती है। श्रतः वह प्रत्यभिज्ञान ही है। श्रन्यथा (यदि साद्द- 15 श्रयविषयक ज्ञानको उपमान नामका पृथक प्रमाण माना जाय तो) 'गायसे भिन्न भैंसा है' इत्यादि विसदृशताको विषय करनेवाले वैसादृश्यज्ञानको श्रीर 'यह इससे दूर है' इत्यादि श्रापेक्षिक ज्ञानको भी पृथक प्रमाण होना चाहिये। श्रतः जिस प्रकार वैसादृश्यिक्ष ज्ञानको भी पृथक प्रमाण होना चाहिये। श्रतः जिस प्रकार वैसादृश्यिक्ष ज्ञानको श्री प्रत्यभिज्ञानका लज्ञण पाया जानसे वे प्रत्यभिज्ञानका लज्ञण पाया जानसे वे प्रत्यभिज्ञान ही है—उपमान नहीं। यही प्रामा-िणक परम्परा है।

तर्क प्रमाणका निरूपण— प्रत्यभिज्ञान प्रमाण हो। तर्कका क्या स्वरूप है १ ज्याप्तिके 25 श्चानको तर्क कहते हैं। साध्य श्चीर साधनमें गम्य श्चीर गमक (बोध्य श्चीर बोधक) भावका साधक श्चीर व्यभिचारकी गम्धसे रहित जो सम्बन्धिवशेष है उसे व्याप्ति कहते हैं। उसीको श्चवि-नाभाव भी कहते हैं। उस व्याप्तिके होनेसे श्रम्वादिकको धूमादिक ही जनाते हैं, घटादिक नहीं। क्योंकि घटादिककी श्रम्यादिकके साथ व्याप्ति (श्चविनाभव) नहीं है। इस श्चविनाभावरूप व्याप्तिके शानमें जो साधकतम है वह यही तर्क नामका प्रमाण है। श्लोक-वार्त्तिकभाष्यमें भी कहा है:—"साध्य श्चीर साधनके सम्बन्ध-विषयक श्चरानको दूर करनेरूप फलमें जो साधकतम है 10 वह तर्क है।" 'उहा' भी तर्कका ही दूसरा नाम है। वह तर्क उक्त व्याप्तिको सर्वदेश श्चीर सर्वकालकी श्चपेचासे विषय करता है।

### शङ्का—इस तर्कका उदाहरण क्या है ?

समाधान—'जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ श्रानि होती है' यह तर्कका उदाहरण है। यहाँ धूमके होनेपर अनेक बार 15 अग्निकी उपलब्धि श्रीर श्रामिके अभावमें धूमकी अनुपलब्धि पाई जानेपर 'सब जगह श्रीर सब कालमें धुश्राँ श्रामिका व्य-भिचारी नहीं है—श्रामिके होनेपर ही होता है श्रीर श्रामिके अभावमें नहीं होता' इस प्रकारका सर्वदेश श्रीर सर्वकालरूपसे श्रविनाभावको प्रहण करनेवाला बादमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है 20 वह तर्क नामका प्रत्यचादिकसे भिन्न ही प्रमाण है। प्रत्यचा निकटवर्ती ही धूम श्रीर श्रामिके सम्बन्धका ज्ञान कराता है, श्रतः बह व्याप्तिका ज्ञान नहीं करा सकता। कारण, व्याप्ति सर्वदेश श्रीर सर्वकालको लेकर होती है।

शङ्का-यद्यपि प्रत्यत्तसामान्य (साधारण प्रत्यत्त) व्याप्तिको 25 विषय करनेमें समर्थ नहीं है तथापि विशेष प्रत्यत्त उसकी विषय

10

करनेमें समर्थ है ही। वह इस प्रकारसे-रसोईशाला आदिमें धम और अग्निको सबसे पहले देखा, यह एक प्रत्यता हुआ। इसके बाद अनेकों बार और कई प्रत्यन्त हुये; पर वे सब प्रत्यन्त भ्याप्तिको विषय करनेमें समर्थ नहीं हैं। लेकिन पहले पहलेके अनुभव किये धूम और अग्निका स्मरण तथा तत्सजातीयके अनु- 5 सम्धानरूप प्रत्यभिज्ञानसे सहित होकर कोई प्रत्यत्त-विशेष सर्व-देश-कालको लेकर होनेवाली ज्याप्तिको भी प्रहण कर सकता है। श्रीर इसलिये स्मरण तथा प्रस्यभिज्ञानसे सहित प्रत्यत्त-विशेष ही जब ज्याप्तिको विषय करनेमें समर्थ है, तब तर्क नामके पृथक प्रमाणको माननेकी क्या त्रावश्यकता है १

समाधान-ऐसा कथन उनकी न्याय-मार्गकी श्रनभिज्ञताको प्रकट करता है; क्योंकि 'हजार सहकारियोंके मिल जानेपर भी श्रविषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती हैं यह हम पहले कह श्राये हैं। इस कारण प्रत्यक्तके द्वारा व्याप्तिका प्रहण बतलाना सङ्गत नहीं है। किन्तु यह सङ्गत प्रतीत होता है कि स्मरण, प्रत्यभिज्ञान 15 श्रीर श्रनेकों बारका हुआ प्रत्यचा ये तीनों मिलकर एक वैसे ज्ञान-को उत्पन्न करते हैं जो ज्याप्तिके प्रहण करनेमें समर्थ है स्त्रीर वही तर्क है। अनुमान आदिकके द्वारा तो व्याप्तिका प्रहरण होना सम्भव ही नहीं है। तात्पर्य यह कि अनुमानसे यदि व्याप्तिका शहरा माना जाय तो यहाँ दो विकल्प उठते हैं-जिस अनुमानकी 20 च्याप्तिका प्रहण करना है उसी अनुमानसे व्याप्तिका प्रहण होता है या अन्य दूसरे अनुमानसे १ पहले विकल्पमें अन्योन्याश्रय दाव श्राता है, क्योंकि व्याप्तिका ज्ञान जब हो जाय, तब श्रनुमान श्रपना स्वरूपलाभ करे श्रीर श्रनुमान जब स्वरूपलाभ करले, तब व्याप्तिका ज्ञान हो, इस तरह दोनों परस्परापेच हैं। अन्य दूसरे अनुमानसे 25

व्याप्तिका ज्ञान साननेपर श्वनवस्था दोष श्वाता है, क्योंकि दूसरे श्रनुमानकी व्याप्तिका ज्ञान श्वन्य तृतीय श्रनुमानसे मानना होगा, तृतीय श्रनुमानकी व्याप्तिका ज्ञान श्वन्य चौथे श्रनुमानसे माना जायगा, इस तरह कहीं भी व्यवस्था न होनेसे श्रनवस्था नामका दोष प्रसक्त होता है। इसिंजये श्रनुमानसे व्याप्तिका प्रह्ण सम्भव नहीं है। श्रीर न श्रागमादिक प्रमार्गोसे भी सम्भव है, क्योंकि उन सबका विषय भिन्न भिन्न है। श्रीर विषयभेदसे प्रमाण-भेदकी व्यवस्था होती है। श्रवः व्याप्तिका प्रहण करनेके लिये तर्क प्रमाण-का मानना श्रावश्यक है।

'निर्विकल्पक प्रत्यक्षके अनन्तर जो विकल्प पैदा होता है वह व्याप्तिको प्रहण करता है' ऐसा बौद्ध मानते हैं; उनसे हम पूछते हैं कि वह विकल्प अप्रमाण है अथवा प्रमाण ? यदि अप्रमाण है, तो उसके द्वारा गृहीत व्याप्तिमें प्रमाणता कैसे ? और यदि प्रमाण है, तो वह प्रत्यक्ष है अथवा अनुमान ? प्रत्यक्ष हो नहीं सकता; क्योंकि वह अस्पष्टज्ञान है अंगर अनुमान भी नहीं हो सकता; कारण, उसमें विज्ञदर्शन आदिकी अपेक्षा नहीं होती। यदि इन दोनोंसे भिन्न ही कोई प्रमाण है, तो वहीं तो तर्क है। इस प्रकार तर्क नामके प्रमाणका निर्णय हुआ।

#### श्रनुमान प्रमाणका निरूपण-

20 श्रव श्रनुमानका वर्णन करते हैं। साधनसे साध्यका ज्ञान होनेको श्रनुमान कहते हैं। यहाँ 'श्रनुमान' यह लह्य-निर्देश है और 'साधनसे साध्यका ज्ञान होना' यह उसके लह्मणका कथन है। तात्पर्य यह कि साधन—धूमादि लिङ्गसे साध्य—श्राप्त श्रादिक लिङ्गीमें जो ज्ञान होता है वह श्रनुमान है। क्योंकि वह साध्य-25 ज्ञान ही श्रान्ति श्रादिक हे श्रज्ञानका दूर करता है। साधनज्ञान

श्रमान नहीं है, क्योंकि वह तो साधनसम्बन्धी श्रश्नानको ही दूर करनेमें चिरतार्थ हो जानेसे साध्यसम्बन्धी श्रश्नानको दूर नहीं कर सकता है। श्रतः नैयायिकोंने श्रमुमानका जो लक्षण कहा है कि "लिङ्गञ्चान श्रमुमान है" वह सङ्गत नहीं है। हम तो स्मरण श्रादिकी उत्पत्तिमें श्रमुभव श्रादिकी तरह व्याप्तिस्मरणसे 5 सिहत लिङ्गञ्चानको श्रमुमान प्रमाणकी उत्पत्तिमें कारण मानते हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है:—जिस प्रकार धारणा नामका श्रमुभव स्मरणमें कारण होता है, तात्कालिक श्रमुभव तथा स्मरण प्रत्यभिज्ञानमें श्रीर साध्य तथा साधनविषयक स्मरण, प्रत्यभिज्ञान श्रीर श्रमुभव तकमें कारण होते हैं उसी प्रकार व्याप्तिस्मरण 10 श्रादिसे सहित होकर लिङ्गज्ञान श्रमुमानकी उत्पत्तिमें कारण हाता है—वह स्वयं श्रमुमान नहीं है। यह कथन मुसङ्गत ही है।

शङ्का—श्रापके मतमें—जैनदर्शनमें साधनको ही श्रनुमानमें कारण माना है, साधनके ज्ञानको नहीं, क्योंकि "साधनसे साध्य-के ज्ञान होनेको श्रनुमान कहते हैं।" ऐसा पहले कहा गया है ?

समाधान — नहीं; 'साधनसे' इस परका अर्थ 'निश्चयपथप्राप्त धूमादिकसे' यह विवित्तत है। क्योंकि जिस धूमादिक साधनका निश्चय नहीं हुआ है। अर्थात् — जिसे जाना नहीं है वह साधन ही नहीं हो सकता है। इसी बातको तत्त्वार्थरलोकवार्त्तिकमें कहा है: — "साधनसे साध्यके ज्ञान होनेको विद्वानोंने अनुमान कहा है।" इस वार्त्तिकका अर्थ यह है कि साधनसे — अर्थात् जाने हुये धूमादिक लिक्कसे साध्यमें अर्थात् — अग्निन आदिक लिक्किमें जो ज्ञान होता है वह अनुमान है। क्योंकि जिस धूमादिक लिक्किन को नहीं जाना है उसको साध्यके ज्ञानमें कारण माननपर सोये हुये अथवा जिन्होंने धूमादिक लिक्किको प्रहण नहीं किया उनको 25 भी अग्नि आदिकका ज्ञान हो जावेगा। इस कारण जाने हुये साधनसे होनेवाला साध्यका ज्ञान ही साध्यविषयक अज्ञानको दूर करनेसे अनुमान है, लिङ्गझानादिक नहीं। ऐसा अकलङ्कादि प्रामाणिक विद्वान कहते हैं। सात्पर्य यह कि ज्ञायमान साधनको अनुमानमें कारण प्रतिपादन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनदर्शनमें साधनको अनुमानमें कारण नहीं माना, अपि तु साधनज्ञानको ही कारण माना है।

साधनका लक्ष्मण-

वह साधन क्या है, जिससे होनेवाले साध्यके ज्ञानको अनु10 मान कहा है ? अर्थात्—साधनका क्या लच्च है ? इसका उत्तर यह है — जिसकी साध्यके साथ अन्यथानुपपत्ति (अविनाभाव) निश्चित है उसे साधन कहते हैं। तात्पर्य यह कि जिसकी साध्यके अभाव में नहीं होनेरूप व्याप्ति, अविनाभाव आदि नामोंवाली साध्यान्यथानुपपत्ति—साध्यके होनेपर ही होना और साध्यके अभावमें
15 नहीं होना—तर्क नामके प्रमाण द्वारा निर्णीत है वह साधन है।
श्रीकुमारनन्दिभट्टारकने भी कहा है:—"अन्यथानुपपत्तिमात्र
जिसका लच्च है उसे लिङ्ग कहा । है।"

साध्यका लज्ञण-

वह साध्य क्या है, जिसके श्रविनाभावको साधनका लक्षण 20 प्रतिपादन किया है १ श्रर्थान्-साध्यका क्या स्वरूप है १ सुनिये— शक्य, श्रभिप्रेत श्रीर श्रप्रसिद्धको साध्य कहते हैं। शक्य वह है जो प्रत्यचादि प्रमाणोंसे बाधित न होनेसे सिद्ध किया जा सकता है। श्रभिप्रेत वह है जो बादीको सिद्ध करनेके लिये श्रभिमत है—इष्ट है। और श्रप्रसिद्ध वह है जो सन्देहादिकसे युक्त होनेसे 25 श्रनिश्चित है, इस तरह जो शक्य, श्रभिप्रेत और श्रप्रसिद्ध है बही साध्य है। यदि अशक्य (बाधित) को साध्य माना जाय, तो अग्निमें अनुष्णता (उष्णताका अभाव) आदि भी साध्य हो जायगी। अनिभिन्न तको साध्य माना जाय, तो अतिप्रसङ्ग नामका दोष आवेगा। तथा प्रसिद्धको साध्य माना जाय, तो अनुमान व्यथं हो जायगा, क्योंकि साध्यकी सिद्धिके लिये अनुमान किया जाता है और वह साध्य पहलेसे प्रसिद्ध है। अतः शक्यादिरूप ही साध्य है। न्यायविनिश्चयमें भी कहा है:—

साध्यं शक्यमभिष्रेतमप्रसिद्धं ततोऽपरम् । साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः ॥१७२॥

इसका ऋर्थ यह है कि जो शक्य है, ऋभिप्र त है ऋौर अप्रसिद्ध 10 है वह साध्य है ऋौर जो इससे विपरीत है वह साध्याभास है। वह साध्याभास कीन है ? विरुद्धादिक हैं। प्रत्यक्षादिसे बाधितको विरुद्ध कहते हैं। 'आदि' शब्द्से अनिभन्नेत और प्रसिद्धका प्रहरण करना चाहिये। ये तीनों साध्याभास क्यों हैं १ चूँ कि ये तीनों ही साधनके विषय नहीं हैं। अर्थात साधनके द्वारा ये 15 विषय नहीं किये जाते हैं। इस प्रकार यह अकलङ्कदेवके अभि-प्रायका संत्रेप है। उनके सम्पूर्ण श्रभिप्रायको तो स्याद्वाद्विद्या-पति श्रीवादिराज जानते हैं। अर्थान-अकलङ्कदेवकी उक्त कारिकाका विशद एवं विस्तृत व्याख्यान श्रीवादिराजने न्यायविनि-श्चयके ज्याख्यानभूत श्रपने न्यायविनिश्चविवरणमें किया है। 20 अतः अकलङ्कदेवके पृरे आशयको तो वे ही जानते हैं। यहाँ सिर्फ उनके अभिप्रायके अंशमात्रको दिया है। साधन और साध्य दोनों-को लेकर श्लोकवार्त्तिकमें भी कहा है:- "जिसका अन्थानुपवित-मात्र लक्त्रण है, अर्थात्—जो न त्रिलक्त्रणरूप है और न पश्चलक्त्रण-रूप है, केवल अविनाभावविशिष्ट है वह साधन है। तथा जो शक्य 25

है, श्रभिष्रेत है श्रीर श्रप्रसिद्ध है उसे साध्य कहा गया है।"

इस प्रकार श्रविनाभाविनश्चयरूप एक लक्षणवाले साधनसे शक्य, श्रभिप्रत श्रीर श्रप्रसिद्धरूप साध्यके ज्ञानको श्रनुमान कहते हैं, यह सिद्ध हुश्रा।

- वह अनुमान दो प्रकारका है:—१ स्वार्थानुमान और २ परा-र्थानुमान । उनमें स्वयं ही जाने हुये साधनसे साध्यके ज्ञान होने-को स्वार्थानुमान कहते हैं । अर्थान्—दूसरेके उपदेश (प्रतिज्ञादि-बाक्यप्रयोग) की अपेक्षा न करके स्वयं ही निश्चित किये और पहले तर्क प्रमाणसे जाने गये तथा व्याप्तिके स्मरणसे सिहत
- 10 धूमादिक साधनसे पर्वत श्रादिक धर्मीमें श्राग्नि श्रादि साध्यक्ता जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है। जैसे—यह पर्वत श्राग्निवाला है; क्योंकि धूम पाया जाना है। यद्यपि न्वार्थानुमान ज्ञानरूप है तथापि समकानेके लिये उसका यह शब्दद्वारा उल्लेख किया गया है। जैसे यह घट हैं इम शब्दके द्वारा प्रत्यत्तका
- 15 उल्लेख किया जाता है। 'पर्वत श्राग्निवाला है, क्योंकि धूम पाया जाता है' इस प्रकार श्राप्ताता जानता है—श्राप्ति करता है, इस तरह स्वार्थानुमानकी स्थिति है। श्रार्थान्—स्वार्थानुमान इस प्रकार प्रवृत्त होता है, ऐसा सममना चाहिये।

### स्वार्थानुमानके श्रङ्गोंका कथन--

इस स्वार्थानुमानके तीन श्रङ्ग हैं:—१ धर्मी, २ साध्य श्रीर ३ साधन । साधन साध्यका गमक (ज्ञापक) होता है, इसलिए वह गमकरूपसे श्रङ्ग हैं। साध्य, साधनके द्वारा गम्य होता है— जाना जाता है, इसलिये वह गम्यरूपसे श्रङ्ग है। श्रीर धर्मी साध्य-धर्मका श्राधार होता है, इसलिये वह साध्यधर्मके श्राधार 25 रूपसे श्रङ्ग है। क्योंकि किसी श्राधारविशेषमें साध्यकी सिद्धि

करना अनुमानका प्रयोजन है। केवल धर्मकी सिद्धि तो व्याप्ति-निश्चयके समयमें ही हो जाती है। कारण, 'जहाँ जहाँ घूम होता है वहाँ वहाँ श्चिग्न होती है' इस प्रकारकी व्याप्तिके प्रहण समयमें साध्यधर्म-श्चिप्त ज्ञात हो ही जाती है। इसिलये केवल धर्मकी सिद्धि करना श्चनुमानका प्रयोजन नहीं है। किन्तु 'पर्वत श्चिग्न-वाला है' श्चथवा 'रसोईशाला श्चिग्नवाली है' इस प्रकार 'पर्वत' या 'रसोईशाला'में वृत्तिरूपसे श्चिग्नका ज्ञान श्चनुमानसे ही होता है। श्चतः श्चाधारविशेष (पर्वतादिक)में रहनेरूपसे साध्य (श्व-ग्न्यादिक)की सिद्धि करना श्चनुमानका प्रयोजन है। इसिलये धर्मी भी स्वार्थानुमानका श्चक्न है।

श्रथवा, स्वार्थानुमानके दो श्रङ्ग हैं:—१ पत्त श्रौर २ हेतु। क्योंकि साध्य-धर्मसे युक्त धर्मीको पत्त कहा गया है। इसिलये पत्तको कहनेसे धर्म श्रोर धर्मी दोनोंका प्रहण हो जाता है। इस तरह स्वार्थानुमानक धर्मी, साध्य श्रोर साधनके भेदसे तीन श्रङ्ग श्रथवा पत्त श्रोर साधनके भेदसे दो श्रङ्ग हैं, यह सिद्ध हो गया। 15 यहाँ दोनों जगह विवचाका भेद है। जब स्वार्थानुमानके तीन श्रङ्ग कथन किये जाते हैं तब धर्मी श्रोर धर्मके भेदकी विवचा है श्रीर जब दो श्रङ्ग कहे जाते हैं तब धर्मी श्रोर धर्मके समुद्रायकी विवचा है। तात्पर्य यह कि स्वार्थानुमानके तीन या दो श्रङ्गोंके कहनेमें कुछ भी विरोध श्रथवा श्रथभेद नहीं है। केवल 20 कथनका भेद है। उपर्युक्त यह धर्मी प्रसिद्ध ही होता है—श्रप्रसिद्ध नहीं। इसी बातको दूसरे विद्वानोंने कहा है:—"प्रसिद्धो धर्मी" श्रथात्—धर्मी प्रसिद्ध होता है।

धर्मीकी तीन प्रकारसे प्रसिद्धिका निरूपण— धर्मीकी प्रसिद्धि कहीं तो प्रमाणसे, कहीं विकल्पसे श्रीर 25 कहीं प्रमाण तथा विकल्प दोनोंसे होती है। प्रत्यचादिक प्रमाणी-मेंसे किसी एक प्रमाणसे धर्मीका निश्चय होना 'प्रमाणसिद्ध धर्मी' है। जिसकी प्रमाणता या श्रप्रमाणताका निश्चय नहीं हुन्ना है ऐसे ज्ञानसे जहाँ धर्मीकी सिद्धि होती है उसे 'विकल्पसिद्ध धर्मी' कहते हैं। श्रीर जहाँ प्रमाण तथा विकल्प दोनोंसे धर्मीका निर्णय किया जाता है वह 'प्रमाणविकल्पसिद्ध धर्मी' है।

प्रमाणसिद्ध धर्मीका उदाहरण—'धूमसे ऋग्निकी सिद्धि करनेमें पर्वत' है। क्योंकि वह प्रत्यचसे जाना जाता है।

विकल्पसिद्ध धर्मीका उदाहरण इस प्रकार है:—'सर्वज्ञ है, क्योंकि उसके सद्भावके बाधक प्रमाणोंका श्रभाव श्रच्छी तरह निश्चित है, श्रर्थात्—उसके श्रास्तित्वका कोई बाधक प्रमाण नहीं है।' यहाँ सद्भाव सिद्ध करनेमें 'सर्वज्ञ' रूप धर्मी विकल्पसिद्ध धर्मी है। श्रथवा 'खरविषाण नहीं है, क्योंकि उसको सिद्ध करनेवाले प्रमाणोंका श्रभाव निश्चित है' यहाँ श्रभाव सिद्ध करनेमें 'खर-15 विषाण' विकल्पसिद्ध धर्मी है। 'सर्वज्ञ' सद्भाव सिद्ध करनेके पहले प्रत्यचादिक किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है, किन्तु केवल प्रतीति (कल्पना)से सिद्ध है, इसलिये वह विकल्पसिद्ध धर्मी है। इसी प्रकार 'खरविषाण' श्रसद्भाव सिद्ध करनेके पहले केवल कल्पनासे सिद्ध है, श्रतः वह भी विकल्पसिद्ध धर्मी है।

20 उभयसिद्ध धर्मीका उदाहरण—'शब्द परिणमनशील है, क्योंकि बह किया जाता है—तालु श्रादिकी क्रियासे उत्पन्न होता है।' यहाँ शब्द है। कारण, वर्त्तमान शब्द तो प्रत्यक्तसे जाने जाते हैं, परन्तु भूतकालीन श्रीर भविष्यत्कालीन शब्द केवल प्रतीतिसे सिद्ध हैं श्रीर वे समस्त शब्द यहाँ धर्मी हैं, इसलिये 'शब्द' रूप धर्मी प्रमाण 25 तथा विकल्प दोनोंसे सिद्ध श्रर्थात्—उभयसिद्ध धर्मी है। प्रमाण- सिद्ध और उभयसिद्ध धर्मीमें साध्य यथेच्छ होता है—उसमें कोई नियम नहीं होता। किन्तु विकल्पसिद्ध धर्मीमें सद्भाव और असद्भाव ही साध्य होते हैं, ऐसा नियम है। कहा भी है:— "विकल्पसिद्ध धर्मीमें सत्ता और असत्ता ये दो ही साध्य होते हैं।" इस प्रकार दूसरेके उपदेशकी अपेद्धासे रहित स्वयं जाने गये साधनसे पद्धमें रहनेरूपसे साध्यका जो जान होता है वह स्वार्थानुमान है, यह दढ़ हो गया। कहा भी है:— "परोपदेशके विना भी दृष्टाकों साधनसे साध्यका ज्ञान होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं।"

परार्थानुमानका निरूपण्—

दूसरेके उपदेशकी श्रपेत्ता लेकर जो साधनसे साध्यका ज्ञान 10 होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। तात्पर्य यह कि प्रतिज्ञा और हेनुरूप परोपदेशकी सहायतासे श्रोताको जो साधनसे साध्यका ज्ञान होता है वह परार्थानुमान है। जैसे—'यह पर्वत श्रप्रिवाला होनेके योग्य है, क्योंकि धूमवाला है।' ऐसा किसीके वाक्य-प्रयोग करनेपर उस वाक्यके श्रथंका विचार श्रीर पहले प्रहण की हुई 15 व्याप्तिका स्मरण करनेवाले श्रोताको श्रनुमानज्ञान होता है। श्रीर ऐसे श्रनुमानज्ञानका ही नाम परार्थानुमान है।

'परोपदेशवाक्य ही परार्थानुमान है। अर्थात्—जिस प्रतिज्ञादि पञ्चावयवरूप वाक्यसे सुननेवालेको अनुमान होता है वह वाक्य ही परार्थानुमान है।' ऐसा किन्हीं (नैयायिकों)का कहना है। पर 20 वनका यह कहना ठीक नहीं है। हम उनसे पूछते हैं कि वह वाक्य मुख्य अनुमान है अथवा गीए अनुमान ? मुख्य अनुमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाक्य अज्ञानरूप है। यदि वह गीए अनुमान है, तो उसे हम मानते हैं, क्योंकि परार्थानुमानज्ञा-नके कारण—परार्थानुमानवाक्यमें परार्थानुमानका व्यपदेश हो 25

सकता है। जैसे 'घी श्रायु है' इत्यादि व्यपदेश होता है। तात्पर्य यह कि परार्थानुमानवाक्य परार्थानुमानज्ञानके उत्पन्न करनेमें कारण होता है, अतः उसको उपचारसे परार्थानुमान माना गया है।

परार्थानुमानकी अङ्गसम्पत्ति श्रीर उसके श्रवयवींका

५ प्रतिपादन--

इस परार्थानुमानके श्रङ्गोंका कथन स्वार्थानुमानकी तरह जानना चाहिये। श्रर्थात्—उसके भी धर्मी, साध्य श्रीर साधनके भेदसे तीन श्रथवा पक्ष और हेतुके भेदसे दो श्रङ्ग हैं। श्रीर परा-र्थानुमानमें कारणीभूत वाक्यके दो अवयव हैं: - १ प्रतिज्ञा श्रीर 10 २ हेतु । धर्म श्रीर धर्मीके समुदायरूप पत्तके कहनेको प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे-'यह पर्वत अग्निवाला है।'साध्यके अविनाभावी साधनके बोलनेको हेतु कहते हैं। जैसे—'धूमवाला अन्यथा नहीं हो सकता' अथवा 'अग्निके होनेसे ही धूमवाला है।' इन दोनों हेतुप्रयोगोंमें केवल कथनका भेद है। पहले हेतु-प्रयोगमें तो 'धूम श्राग्निके बिना नहीं हो सकता' इस तरह निषेधरूपसे कथन किया है ऋौर दूसरे हेतु-प्रयोगमें 'ऋग्निके होनेपर ही धूम होता हैं इस तरह सद्भावरूपसे प्रतिपादन किया है। अर्थमें भेद नहीं है। दोनों ही जगह अविनाभावी साधनका कथन समान है। इसलिये उन दोनों हेतुप्रयोगों में से किसी एकको ही बोलना चाहिये। दोनोंके प्रयोग करनेमें पुनरुक्ति आती है। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रतिज्ञा श्रीर इन दोनों हेतु-प्रयोगों में से कोई एक हेतु-प्रयोग ये दो ही परार्थानुमानवाक्यके अवयव हैं—श्रङ्ग हैं; क्योंकि व्युत्पन्न

(सममदार) श्रोताको प्रतिज्ञा और हेतु इन दो से ही अनुमिति— अनुमानज्ञान हो जाता है।

नैयायिकाभिमत पाँच अवयवींका निराकरण-25 नैयायिक परार्थानुमान वाक्यके उपर्युक्त प्रतिज्ञा झौर हेतु इन दो अवयवोंके साथ उदाहरण, उपनय तथा निगमन इस तरह पाँच अवयव कहते हैं। जैसा कि वे सूत्र द्वारा प्रकट करते हैं:—

"प्रतिज्ञाहेतृदाहरगोपनयनिगमनान्यवयवाः" [ न्यायसू० १।१।३२ ] अर्थात्—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये पाँच अप्रथय हैं। उनके वे लच्चणपूर्वक उदाहरण भी देते हैं—पन्नके 5 प्रयोग करनेको प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे —यह पर्वत श्रमिवाला है। साधनता (साधनपना) बतलानेके लिये पञ्चमी विभक्तिरूपसे लिङ्गके कहनेको हेतु कहते हैं। जैसे - क्योंकि धूमवाला है। व्या-मिको दिखलाते हुये दृष्टान्तके कहनेको **उदाहरण कहते हैं।** जैसे— जो जो भूमवाला है वह वह ऋग्निवाला है। जैसे -रसोईका घर। IO यह साथम्य उदाहरण है। जो जो अग्निवाला नहीं होता वह वह धूमवाला नहीं होता। जैसे-तालाब। यह वैधर्म्य उदाहरण है। उदाहरणके पहले भेदमें हेतुकी अन्वयव्याप्ति (साध्यकी मीजूदगी-में साधनकी मीजूदगो ) दिखाई जाती है स्त्रीर दूसरे भेदमें व्यतिरेकव्याप्ति (साध्यकी गैरमीजूदगीमें साधनकी गैर- 15 मीजूदगी ) बतलाई जाती है। जहाँ अन्वयव्याप्ति प्रदर्शित की जाती है उसे अन्वयदृष्टान्त कहते हैं श्रीर जहाँ व्यतिरेकव्याप्ति दिखाई जाती है उसे व्यतिरेक्टष्टान्त कहते हैं। इस प्रकार दृष्टान्त-के दो भेद होनेसे दृष्टान्तके कहनेरूप उदाहरणके भी दो भेद जानना चाहिये। इन दोनों उदाहरणों में से किसी एकका ही प्रयोग 20 करना पर्याप्त (काफी ) है, अन्य दूसरेका प्रयोग करना अना-वश्यक है। दृष्टान्तकी ऋषेचा लेकर पत्तमें हेतुके दोहरानेको उप-नय कहते हैं। जैसे-इसीलिये यह पर्वत धूमवाला है। हेतुपुर-स्सर पत्तके कहनेको निगमन कहते हैं। जैसे-धूमवाला होनेसे यह अग्निवाला है। ये पाँचौं अवयव परार्थानुमानप्रयोगके हैं। 25 इनमें से कोई एक भी न हो तो वीतरागकथामें श्रीर विजिगीषु-कथामें श्रनुमिति उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नैयायिकोंका मानना है।

पर उनका यह मानना श्रविचारपूर्ण है; क्योंकि वीतराग-कथामें शिष्योंके श्रभिप्रायको लेकर श्रधिक भी श्रवयव बोले जा 5 सकते हैं। परन्तु विजिगीषुकथामें प्रतिज्ञा श्रीर हेतुरूप दो ही श्रवयव बोलना पर्याप्त है, श्रन्य श्रवयवोंका बोलना वहाँ श्रना-वश्यक है। इसका खुलासा इस प्रकार है—

वादी ऋौर प्रतिवादीमें ऋपने पत्तको स्थापित करनेके लिये जीत-हार होने तक जो परस्पर (श्रापस) में वचनप्रवृत्ति (चर्चा) होती है वह विजिगीषुकथा कहलाती है। श्रीर गुरु तथा शिष्यों में अथवा रागद्वेषरहित विशेष विद्वानोंमें तत्त्व (वस्तुस्वरूप) के निर्णय होने तक जो आपसमें चर्चा की जाती है वह वीतरागकथा है। इनमें विजिगीपुकथाको वाद कहते हैं। कोई (नैयायिक)बीत-रागकथाको भी बाद कहते हैं। पर वह स्वप्रहमान्य ही है, क्योंकि 15 लोकमें गुरु-शिष्य आदिकी सीम्यचर्चाको वाद (शास्त्रार्थ) नहीं कहा जाता। हाँ, हार-जीतकी चर्चाको अवश्य वाद कहा जाता है। जैसे स्वामी समन्तभद्राचार्यने सभी एकान्तवादियोंको वाद-में जीत लिया। श्रर्थात्— विजिगीषुकथामें उन्हें विजित कर लिया। और उस वादमें परार्थानुमान वाक्यके प्रतिक्का और हेतु ये दो ही 20 अवयव कार्यकारी हैं, उदाहरगादिक नहीं। इसका भी स्पष्टीकरगा इस प्रकार है—सबसे पहले लिङ्गवचनरूप हेतु अवश्य होना चाहिये, क्योंकि लिङ्गका झान न हो, तो अनुमिति ही उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसी प्रकार पश्च-वचनरूप प्रतिज्ञाका भी होना आवश्यक है। नहीं तो, अपने इष्ट साध्यका किसी आधारविशेषमें निश्चय नहीं 25 होनेपर साध्यके सन्देहवाले ओताको अनुमिति पैदा नहीं हो

सकती । कहा भी है:-"एतद्द्वयमेवानुमानाङ्गम्" [परीज्ञा० ३-३७] इसका अर्थ यह है कि प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अनुमान अर्थात परार्थानुमानके श्रङ्ग (श्रवयव) हैं। यहाँ सूत्रमें 'वादे' शब्दको श्रीर जोड़ लेना चाहिये। जिसका तात्पर्य यह है कि विजिगीषुकथामें परार्थानुमानके प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अङ्ग हैं। यहाँ सूत्रमें 5 श्रवधारणार्थक एवकारशब्दके प्रयोग द्वारा उदाहरणादिकका व्य-वच्छेद किया गया है। अर्थात उदाहरण आदिक परार्थानुमानके अवयव नहीं हैं, यह प्रकट किया गया है। क्योंकि वाद (शासार्थ) का अधिकार व्युत्पन्नको ही है स्त्रीर व्युत्पन्न केवल प्रतिज्ञा तथा हेतुके प्रयोगसे ही जाने जानेवाले उदाहरण श्रादिके प्रतिपाच 10 अर्थको जाननेमें समर्थ है। उसको जाननेके लिये उदाहरणादिक-की त्रावश्यकता नहीं है। यदि गम्यमान (जाना जानेवाले) ष्ट्रार्थका भी पुनः कथन किया जाये, तो पुनरुक्तताका प्रसङ्ग श्राता है। तास्पर्य यह कि प्रतिज्ञा और हेतुके द्वारा जान लेनेपर भी उस श्चर्यके कथनके लिये उदाहरणादिकका प्रयोग करना पुनरुक है। 15 श्रतः उदाहरणादिक परार्थानुमानके अङ्ग नहीं हैं।

शङ्का-यदि ऐसा है तो प्रतिज्ञाके कहनेमें भी पुनरकता आती है; क्योंकि प्रतिज्ञाके द्वारा कहा जानेवाला पत्त भी प्रकरण, ज्याप्तिप्रदर्शन आदिके द्वारा ज्ञात हो जाता है। इसलिये लिङ्ग-वचनरूप एक हेतुका ही विजिगीपुकथामें प्रयोग करना चाहिये। 20

सभाधान—चौढ़ोंका यह कथन ठीक नहीं है। इस प्रकार कह कर वे अपनी जडताको प्रकट करते हैं; क्योंकि केवल हेतुके प्रयोग करनेपर व्युत्पन्नको भी साध्यके सन्देहकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। इस कारण प्रतिज्ञाका प्रयोग अवश्य करना चाहिये। कहा भी है:—''साध्य (साध्यधमेंके आधार)का सन्देह दूर करने- 25 के लिये प्रकरण आदिके द्वारा जाना गया भी पन्न बोलना चाहिये।" इस प्रकार वादकी अपेन्नासे परार्थानुमानके प्रतिज्ञा और हेतुरूप दो ही अवयव हैं, न कम हैं और न अधिक, यह सिद्ध हुआ। इस तरह अवयवोंका यह संनेपमें विचार किया, 5 विस्तारसे पत्रपरीन्नासे जानना चाहिये।

वीतरागकथामें अधिक श्रवयवोंके बोले जानेके श्रीचित्यका समर्थन —

वीतरागकथामें तो शिष्यों के आशयानुसार प्रतिज्ञा श्रीर हेतु में दो भी अवयव हैं। प्रतिज्ञा, हेतु श्रीर उदाहरण ये तीन भी हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, अौर उदाहरण ये तीन भी हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण श्रीर उपनय ये चार भी हैं तथा प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय श्रीर निगमन ये पाँच भी हैं। इस तरह यथायोग रूपसे प्रयोगोंकी यह ज्यवस्था है। इसी बातको श्रीकुमार-निद् भट्टारकने कहा है कि—"प्रयोगोंके बोलनेकी ज्यवस्था प्रतिपादों श्रीभप्रायानुसार करनी चाहिये—जो जितने अवयवोंसे समक सके उसे उतने अवयवोंका प्रयोग करना चाहिये।"

इस प्रकार प्रतिज्ञा आदिरूप परोपदेशसे उत्पन्न हुन्ना ज्ञान परार्थानुमान कहलाता है। कहा भी है:—"जो दूसरेके प्रतिज्ञा-दिरूप उपदेशकी ऋषेचा लेकर श्रोताको साधनसे साध्यका ज्ञान होता है वह परार्थानुमान माना गया है।"

20 इस तरह अनुमानके स्वार्थ और परार्थ ये दो भेद हैं और ये दोनों ही अनुमान साध्यके साथ जिसका अविनाभाव निश्चित है ऐसे हेतुसे उत्पन्न होते हैं।

बौद्धोंके त्रेरूप्य हेतुका निराकरण-

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनसे यह प्रसिद्ध हो जाता है कि 25 अन्यथानुपपत्ति विशिष्ट हेतु अनुमितिमें कारण है। तथापि इस-

का विचार न करके दूसरे (बौद्धादिक) अन्य प्रकार भी हेतुका लच्या कहते हैं। उनमें वौद्ध पच्चधर्मत्व आदिक तीन लच्चाग-वाले हेतुसे अनुमानकी उत्पत्ति वर्णित करते हैं। वह इस प्रकारसे है:---पत्त-धर्मत्व, सपत्त-सत्तव श्रीर विपत्त-व्यावृत्ति ये तीन हेतुके रूप (लज्ञ्ण) हैं। उनमें साध्यधर्मसे विशिष्ट धर्मीको पज्ञ कहते हैं। जैसे अग्निके अनुमान करनेमें पर्वत पन्न होता है। उस पत्तमें ज्याप्त होकर हेतुका रहना पक्षधर्मत्व है। अर्थात्-हेतुका पहला रूप यह है कि उसे पत्तमें रहना चाहिये। साध्यके समान धर्मवाले धर्मीको सपच कहते हैं। जैसे ऋग्निके अनुमान करनेमें ही महानस (रसोईका घर) सपन्न होता है। उस सपन्न- 10 में सब जगह श्रथवा क जगह हेतुका रहना सपत्त-सत्व है। यह हेतुका दूसरा रूप है। साध्यसे विरोधी धर्मवाले धर्मीको विपन्न कहते हैं। जैसे अग्निके अनुमान करनेमें ही तालाब विपन्न है। उन सभी विपचोंसे हेतुका व्याष्ट्रत होना अर्थान् उनमें नहीं रहना विपन्न-व्यादृत्ति है। यह हेतुका तीसरा रूप है। ये तीनों रूप 15 मिलकर हेतुका लच्च हैं। यदि इनमें से कोई एक भी न हो तो चह हेत्वाभास है-श्रसम्यग् हेतु है।

उनका यह वर्णन सङ्गत नहीं है; क्योंकि पन्न-धर्मत्वके बिना भी कृत्तिकोद्यादिक हेतु शकटोद्यादि साध्यके झापक देखे जाते हैं। वह इस प्रकारसे—'शकट नच्चत्रका एक मुहूर्त्तके बाद उदय 20 होगा, क्योंकि इस समय कृत्तिका नच्चत्रका उदय हो रहा है।' इस श्रनुमानमें 'शकट नच्चत्र' धर्मी (पच्च) है, 'एक मुहूर्त्तके बाद उदय' साध्य है श्रीर 'कृत्तिका नच्चत्रका उदय' हेतु है। किन्तु 'कृत्तिका नक्षत्रका उदय' रूप हेतु पच्चभूत 'शकट नच्चत्रमें नहीं रहता, इस-लिये वह पच्चधर्म नहीं है। श्रर्थान—'कृत्तिका नच्चत्रका उदय' रूप- 25 हेतु पक्षधमित्वसे रहित है। फिर भी वह अन्यथानुपपत्तिके होनेसे (कृत्तिकाके उदय हो जानेपर ही शकटका उदय होता है और कृत्तिकाके उदय न होनेपर शकटका उदय नहीं होता है) शकटके उदयरूप साध्यका ज्ञान कराता ही है। अतः बौद्धोंके द्वारा माना 5 गया हेतुका त्रैरूप्य लच्चण अव्याप्ति दोष सहित है।

नैयायिकसम्मत पाँचरूप्य हेतुका कथन श्रीर उसका निराकरण—

नैयायिक पाँचरूपताको हेतुका लच्चण कहते हैं। वह इस तरहसे है:—पच्चमंत्व, सपच्चसत्व, विपच्चच्यायृत्ति, श्रवाधित विष10 यत्व श्रीर श्रसंत्प्रतिपच्चत्व ये पाँच रूप हैं। उनमें प्रथमके तीन
रूपोंके लच्चण कहे जा चुके हैं। शेप दोके लच्चण यहाँ कहे जाते
हैं। साध्यके श्रमावको निश्चय करानेवाले बिलप्ट प्रमाणोंका न
होना श्रवाधित विषयत्व है श्रीर साध्यके श्रमावको निश्चय करानेवाले समान बलके प्रमाणोंका न होना श्रसंत्प्रतिपच्चत्व है। इन
15 सबको उदाहरणद्वारा इस प्रकार समिन्धये:—यह पवंत श्रमिनबाला
हे,क्योंकि धूमवाला है जो जो धूमवाला होता है वह वह श्रमिवाला
होता है, जैसे—रसोईघर, जो जो श्रमिवाला नहीं होता वह वह
धूमवाला नहीं होता, जैसे तालाब, चूँकि यह धूमवाला है, इसिलये श्रमिनबाला जरूर ही है। इस पाँच श्रवयवरूप श्रमुमान20 प्रयोगमें श्रमिनरूप साध्यधमें से युक्त प्वतरूप धर्मी पच्च है, 'धूम'
हेतु है, उसके पच्चमंता है, क्योंकि वह पच्चभूत प्वतमें रहता है।
सपचसत्व भी है, क्योंकि सपच्चभूत रसोईघरमें रहता है।

शक्का — किन्हीं सपत्तों में धूम नहीं रहता है, क्योंकि श्रङ्गार-रूप श्रश्निवाले स्थानों में धुश्राँ नहीं होता। श्रतः सपत्तसत्व 25 हेतुका रूप नहीं है। समाधान—नहीं; सपक्षके एक देशमें रहनेवाला भी हेतु है। क्योंकि पहले कह आये हैं कि 'सपक्षमें सब जगह अथवा एक जगह हेतुका रहना सपक्षसत्व है।' इसिलये अङ्गाररूप अग्निवाल स्थानों में धूमके न रहनेपर भी रसोई घर आदि सपक्षों में रहनेसे उसके सपक्षसत्व रहता ही है। विपक्ष व्यावृत्ति भी उसके है, क्योंकि धूम तालाव आदि सभी विपक्षों से व्यावृत्त है—वह उनमें नहीं रहता है। अवाधितविषयत्व भी है, क्योंकि धूमहेतुका जो अग्निरूप साध्य विषय है वह प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से वाधित नहीं है। असत्प्रतिपक्षत्व भी है, क्योंकि अग्निरू आधित नहीं है। असत्प्रतिपक्षत्व भी है, क्योंकि अग्निरू अभावका साधक तुल्य बलवाला कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार पाँचों 10 रूपोंका सद्भाव ही धूमहेतुके अपने साध्यकी सिद्धि करनेमें प्रयोज्याक (कारण) है। इसी तरह सभी सम्यक् हेतुओं में पाँचों रूपोंका सद्भाव सममना चाहिये।

इनमेंसे किसी एक रूपके न होनेसे ही श्रसिद्ध, विरुद्ध श्रनेकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट श्रीर प्रकरणसम नामके पाँच 15 हेत्याभास श्रापन्न होते हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है—

१. पत्तमें जिसका रहना अनिश्चित हो वह असिद्ध हेत्वाभास है। जैसे—'शव्द अनित्य (नाशवान्) है, क्योंकि चत्तु इन्द्रियसे जाना जाता है।' यहाँ 'चत्तु इन्द्रियसे जाना जाना' हेतु पत्तभूत शब्दमें नहीं रहता है। कारण, शब्द श्रोत्रेन्द्रियसे जाना जाता है। 20 इसलिये पत्त्वधर्मत्वके न होनेसे 'चत्तु इन्द्रियसे जाना जाना' हेतु असिद्ध हेत्वाभास है।

२. साध्यसे विपरीत—साध्याभावके साथ जिस हेतुकी व्याप्ति हो वह विरुद्ध हेत्वाभास है। जैसे—'शब्द नित्य है, क्योंकि वह कृतक है—किया जाता है' यहाँ 'किया जाना' रूप हेतु अपने 25 साध्यभूत नित्यत्वसे विपरीत ऋनित्यत्वके साथ रहता है और सपन्न श्राकाशादिकर्मे नहीं रहता। ऋतः विरुद्ध हेत्वाभास है।

३. जो हेतु व्यभिचार सहित (व्यभिचारी) हो—साध्यके अभावमें भी रहता हो वह अनैकान्तिक हेत्वाभास है। जैसे— 5 'शब्द अनित्य है, क्योंकि वहं प्रमेय हैं' यहाँ 'प्रमेयत्व'—प्रमेयपना हेतु अपने साध्य—अनित्यत्वका व्यभिचारी है। कारण, आकाशादिक विषद्धमें नित्यत्वके साथ भी वह रहता है। अतः विपद्धसे व्याष्ट्रित न होनेसे अनैकान्तिक हेत्वाभास है।

४. जिस हेतुका विषय—साध्य प्रत्यचादि प्रमाणोंसे बाधित
10 हो वह कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास है। जैसे—'श्राग्न ठएडी है
क्योंकि वह पदार्थ है' यहाँ पदार्थत्व' हेतु श्रपने विषय 'ठएडापन'
में, जो कि श्राग्निकी गर्मीको प्रहण करनेवाले प्रत्यचसे बाधित
है, प्रवृत्त है। श्रतः श्रवाधितविषयता न होनेके कारण 'पदार्थत्व' हेतु कालात्ययापदिष्ट है।

15 ४. बिरोधी साधन जिसका मीजूद हो वह हेतु प्रकरणसम अथवा सत्प्रतिपत्त हेत्वाभास है। जैसे—'शब्द अनित्य है, क्योंकि वह नित्यधर्मरहित है' 'यहाँ नित्यधर्मरहितत्व' हेतुका प्रतिपत्ती साधन मीजूद है। वह प्रतिपत्ती साधन कीन है १ 'शब्द नित्य है, क्योंकि वह अनित्यके धर्मोसे रहित है' इस प्रकार नित्यताका 20 साधन करना उसका प्रतिपत्ती साधन है। अतः असत्प्रतिपत्तताके न होनेसे 'नित्यधर्मरहितत्व' हेतु प्रकरणसम हेत्वाभास है।

इस कारण पाँचरूपता हेतुका लच्चण है। उनमेंसे किसी एक-के भी न होनेपर हेतुको हेत्वाभास होनेका प्रसङ्ग आयेगा, यह ठीक ही कहा गया है। क्योंकि 'जो हेतुके लच्चणसे रहित हों और 25 हेतुके समान प्रतीत होते हों वे हेत्वाभास हैं। पाँच रूपोंमेंसे किसी एकके न होनेसे हेतुलच्चासे रहित हैं और कुछ रूपोंके होनेसे हेतुके समान प्रतीत होते हैं' ऐसा वचन है।

नैयायिकोंके द्वारा माना गया हेतुका यह पाँच रूपता लक्षण भी युक्तिसङ्गत नहीं है, क्योंकि पक्षधर्मसे शून्य भी कृत्तिकाका उदय शकटके उदयरूप साध्यका हेतु देखा जाता है। अतः पाँच 5 रूपता अञ्चाप्ति दोषसे सहित है।

दूसरी बात यह है, कि नैयायिकोंने ही केवलान्वयी श्रीर केवलव्यतिरेकी इन दोनों हेतुश्रोंको पाँचरूपताके बिना भी गमक (ज्ञापक) खीकार किया है। वह इस प्रकारसे हैं:—उन्होंने हेतु-के तीन भेद माने हैं—१ श्रन्वयव्यतिरेकी, २ केवलान्वयी श्रीर 10 ३ केवलव्यतिरेकी।

१. उनमें जो पाँच रूपोंसे सहित है वह अन्वयव्यितरेकी है। जैसे—'शब्द अनित्य है, क्योंकि कृतक है—किया जाता है, जो जो किया जाता है वह वह अनित्य है, जैसे घड़ा, जो जो अनित्य नहीं होता वह वह किया नहीं जाता, जैसे—आकाश, और किया 15 जाता है यह शब्द, इसिलये अनित्य ही है।' यहाँ शब्दको पत्त करके उसमें अनित्यता सिद्ध की जा रही है। अनित्यताके सिद्ध करनेमें 'किया जाना' हेतु है। वह पत्तभूत शब्दका धर्म है। अतः उसके पत्तधर्मत्व है। सपत्त घटादिकोंमें रहने और विपत्त आकाशादिकमें न रहनेसे सपत्तसत्व और विपक्षव्यावृत्ति 20 भी है। हेतुका विषय साध्य (अनित्यत्व) किसी प्रमाणसे बाधित न होनेसे अवाधितविषयत्व और प्रतिपत्ती साधन न होनेसे अस-त्यतिपत्तत्व भी विद्यमान है। इस तरह 'किया जाना' हेतु पाँचों रूपोंसे विशिष्ट होनेके कारण अन्वयव्यतिरेकी है।

२. जो पत्त श्रीर सपत्तमें रहता है तथा विपत्तसे रहित है वह 25

केवलान्वयी है। जैसे—'श्रदृष्ट (पुर्य-पाप) श्रादिक किसीके प्रत्य हैं, क्यों कि वे अनुमानसे जाने जाते हैं। जो जो अनुमानसे जाने जाते हैं। जो जो अनुमानसे जाने जाते हैं वह वह किसीके प्रत्य हैं, जैसे—श्रिग्न श्रादि।' यहाँ 'श्रदृष्ट श्रादिक' पत्त है, 'किसीके प्रत्य हों साध्य है, 'श्रानु- मानसे जाने जाना' हेतु है, 'श्राग्न श्रादि' अन्वयदृष्ट्यात् है। 'श्रानु- मानसे जाने जाना' हेतु पत्त बनाये गये 'श्रदृष्ट श्रादिक' में रहता है श्रीर सपत्त किये 'श्राग्न श्रादि' में रहता है। श्राः पत्तधर्मत्व श्रीर सपत्त किये 'श्राग्न श्रादि' में रहता है। श्राः पत्तधर्मत्व श्रीर सपत्त किये 'श्राग्न श्रादि' में रहता है। श्राः पत्तधर्मत्व श्रीर सपत्त किये 'श्राग्न श्रादि' में रहता है। श्राः पत्तधर्मत्व श्रीर सपत्त के भीतर श्रा लिये हैं। इस कारण विपत्त- व्यावृत्ति है ही नहीं। कारण, व्यावृत्ति श्रायि (सीमा)को लेकर होती है श्रीर व्यावृत्तिकी श्राविध विपक्ष है, वह यहाँ है नहीं। बाकी कथन श्रन्वयव्यतिरेकी की तरह सममना चाहिये।

३ जो पक्षमें रहता है, विपत्तमें नहीं रहता श्रीर सपत्तसे रहित है वह हेतु केवलव्यतिरेकी है। जैसे—'जिन्दा शरीर जीव15 सहित होना चाहिये, क्योंकि वह प्राणादिवाला है। जो जो जीव सिहत नहीं होता वह वह प्राणादिवाला नहीं होता, जैसे—लोष्ठ (मिट्टीका ढेला)। यहाँ 'जिन्दाशरीर' पत्त है, 'जीवसिहतत्व' साध्य है, 'प्राणादि' हेतु है श्रीर 'लोष्ठादिक' व्यतिरेकद्रष्टान्त है। 'प्राणादि' हेतु पत्तमूत 'जिन्दाशरीरमें रहता है श्रीर विपत्त है। 'प्राणादि' हेतु पत्तमूत 'जिन्दाशरीरमें रहता है। तथा सपत्त यहाँ है नहीं, क्योंकि सभी पदार्थ पत्त श्रीर विपत्तके श्रन्तर्गत हो गये। बाकी कथन पहलेकी तरह जानना चाहिये।

इस तरह इन तीनों हेतुओं में अन्वयव्यतिरेकी हेतुके ही पाँच रूपता है। केवलान्वयी हेतुके विवच्चव्यापृत्ति नहीं है और 25 केवलव्यतिरेकीके सपचसत्व नहीं है। अतः नैयायिकोंके मतानु- सार ही पाँचरूप्य हेतुका लक्षण श्रव्याप्त है। पर श्रन्यथानुपपित सभी (केवलान्वयी श्रादि) हेतुश्रांमें व्याप्त है—रहती है। इसिलिये उसे ही हेतुका लक्षण मानना ठीक है। कारण, उसके बिना हेतु श्रपने साध्यका गमक (ज्ञापक) नहीं हो सकता है।

जो यह कहा गया था कि 'श्रसिद्ध श्रादिक पाँच हेत्वाभासीं- 5 के निवारण करने के लिये पाँच रूप हैं, वह ठीक नहीं हैं; क्योंकि श्रन्यथानुपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्चितपना ही, जो हमने हेतु-लच्चण माना है, उन श्रसिद्धादिक हेत्वाभासींका निराकरण करने-वाला सिद्ध होता है। तात्पर्य यह कि केवल एक श्रन्यथानुपपत्ति-को ही हेतुका लच्चण माननेसे श्रसिद्धादिक सभी दोवींका वारण 10 हो जाता है। वह इस प्रकार से हैं:—

जो साध्यका श्रविनाभावी है—साध्यके होनेपर ही होता है श्रीर साध्यके बिना नहीं होता तथा निश्चयपश्वको प्राप्त है श्र्यात् जिसका ज्ञान हो चुका है वह हेतु है, क्योंकि "जिसका साध्यके साथ श्रविनाभाव निश्चित है वह हेतु है" ऐसा वचन 15 है श्रीर यह श्रविनाभाव श्रसिद्धकं नहीं है। राब्दकी श्रनित्यता सिद्ध करनेके लिये जो 'चन्नु इन्द्रियका विषय' हेतु बोला जाता है वह राब्दका स्वरूप ही नहीं है। श्रयीत् राब्दमें चन्नु इन्द्रियकी विषयाता हो नहीं है तब उसमें श्रव्यानुपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्चयप्यानुपप्रि श्रयीत्—श्रविनाभावका निश्चय कैसे हो सकता है १ 20 श्रयीत्—नहीं हो सकता है। श्रतः साध्यके साथ श्रविनाभावका निश्चय न होनेसे ही 'चन्नु इन्द्रियका विषय' हेतु श्रसिद्ध हेत्वाभास है, न कि पन्नधर्मताके श्रभाव होनेसे। कारण, पन्नधर्मताके बिना भी कृत्तिको द्यादि हेतुश्रोंको उक्त श्रन्यथानुपपत्तिरूप हेतुलन्गणके रहनेस ही सद्धेतु—सम्यक् हेतु कहा गया है। श्रीर 25

विरुद्धादिक हेत्वाभासों में श्रन्यथानुपपत्तिका श्रभाव प्रकट ही है। क्योंकि स्पष्ट ही विरुद्ध, व्यभिचारी, वाधितविषय श्रीर सत्प्र-तिपत्तके श्रविनाभावका निश्चय नहीं है। इसलिये जिस हेतुके श्रन्यथानुपपन्नत्वका योग्य देशमें निश्चय है वही सम्यक् हेतु है उससे भिन्न हेत्वाभास है, यह सिद्ध हो गया।

दूसरे, 'गर्भमें स्थित मैत्रीका पुत्र श्याम (काला) होना चाहिये, क्योंकि वह मैत्रीका पुत्र है, श्रम्य मौजूद मैत्रीके पुत्रोंकी तरह।' यहाँ हेन्वाभासके स्थानमें भी बौद्धोंके त्रेरूप्य श्रीर नैया-यिकोंके पाझक्ष्य हेतुलच्चएकी श्रातन्याप्ति है, इसलिये त्रैरूप्य 10 श्रीर पाझक्ष्य हेतुका लच्चए नहीं है। इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है:—

मैत्रीके मीजूद पाँच पुत्रों में कालेपनको देखकर मैत्रीके गर्भ-स्थ पुत्रको भी जा कि विवादमस्त है, पत्त करके उसमें कालेपनको सिद्ध करने के लिये जो 'मैत्रीका पुत्रपना' हेतु प्रयुक्त किया जाता 15 है वह हेत्वाभास है—सम्यक् हेतु नहीं है, यह प्रसिद्ध ही है। क्योंकि उसमें गोरेपनकी भी सम्भावना की जा सकती है। श्रीर वह सम्भावना 'कालेपन' के साथ 'मैत्रीका पुत्रपना' की श्रम्यथा-नुपपत्ति (श्रिवनाभाव) न होने से होती है। श्रीर श्रम्यथानुप-पत्तिका श्रभाव इसलिये है कि कालेपनके साथ मैत्रीके पुत्रपनेका 20 न तो सहभाव नियम है श्रीर न क्रमभाव नियम।

जिस धर्मका जिस धर्मके साथ सहभाव नियम—एक साथ होनेका स्वभाव होता है वह उसका ज्ञापक होता है। अर्थात्—वह उसे जनाता है। जैसे शिंशपात्वका वृक्तवके साथ सहभाव नियम है, इसलिये शिंशपात्व हेतु वृक्तवको जनाता है। और जिसका 25 जिसके साथ क्रमभाव नियम—क्रमस होनेका स्वभाव होता है

5

वह उसका ज्ञान कराता है। जैसे—धुएँका ऋग्निके बाद होनेका नियम है, इसलिये धुत्राँ ऋग्निका क्ञान कराता है। प्रकृतमें 'मैत्रीके पुत्रपने' हेतुका 'कालेपन' साध्यके साथ न तो सहभाव नियम है ऋगेर न क्रमभाव नियम है जिससे कि 'मेंत्रीका पुत्रपना' हेतु 'कालेपन' साध्यका ज्ञान कराये।

यद्यपि विद्यमान मैत्रीके पुत्रोंमें 'कालेपन' ऋौर 'मैत्रीका पुत्र-पन'का सहभाव है-दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं, पर वह सहभाव नियत नहीं है-नियमरूपमें नहीं है, क्योंकि कोई यदि यह कहे कि गर्भस्थ पुत्रमें 'मैत्रीका पुत्रपन' तो हो, किन्तु 'कालापन' न हो, तो इस प्रकारके विपन्त ( व्यभिचारशङ्का )में 10 कोई बाधक नहीं है-उक्त व्यभिचारकी शङ्काकी दूर करनेवाला अनुकूल तर्क नहीं है। अर्थात-यहाँ ऐसा तर्क नहीं है कि 'यदि कालापन न हो तो मैत्रीका पुत्रपन' भी नहीं हो सकता है' क्योंकि मैत्रीपुत्रमें 'मैत्रीके पुत्रपन'के रहनेपर भी 'कालापन' सन्दिग्ध है। श्रीर विवत्तमें बाधकप्रमाणी-ज्यभिचारशङ्कानिवर्त्तक श्रनुकूल 15 तर्कोंके बलसे ही हेतु श्रीर साध्यमें व्याप्तिका निश्चय होता है। तथा व्याप्तिके निश्चयसे सहभाव अथवा क्रमभावका निर्णय होता है। क्योंकि "सहभाव श्रीर क्रमभाव नियमको श्रविनाभाव कहते हैं" ऐसा वचन है। विवादमें पड़ा हुत्रा पदार्थ यृत्त होना चाहिये, क्योंकि वह शिशपा (शीशम)है जो जो शिशपा होती है वह वह वृत्त 20 होता है। जैसे--ज्ञात शिशपावृत्त। यहाँ यदि कोई ऐसी व्यभिचार-शङ्का करे कि हेतु (शिंशपा) रहे साध्य (वृत्तत्व) न रहे तो सामान्य-विशेषभावके नाशका प्रसङ्गरूप बाधक मीजूद है। अर्थात् उस व्यभिचारशङ्काको दूर करनेवाला अनुकूल तर्क विद्यमान है। यदि वृत्तत्व न हो तो शिशपा नहीं हो सकती; क्योंकि वृत्तत्व 25

20

सामान्य है श्रीर शिशपा उसका विशेष है श्रीर विशेष सामान्यके बिना नहीं हो सकता है। इसलिये यहाँ सामान्य-विशेषभावक भक्क हानेका प्रसङ्ग-रूप बाधक मीजूद है। किन्तु 'मैत्रीका पुत्रपन हां कालापन न हो' ऐसा कहने में (व्यभिचारशङ्का प्रकट करनेमें) 5 कोई बाधक नहीं है, अर्थात्—उस व्यभिचार शङ्काको दूर करन-वाला कोई अनुकूल तर्क कि-यदि कालापन न हो तो मैत्रीका पुत्रपन नहीं हो सकता ह-नहीं है, क्योंकि गोरेपनके साथ भी मैत्रीके पुत्रपनका रहना सम्भव है। श्रतः 'मैत्रीका पुत्रपन हेत् हेत्वाभास ही है। अर्थात्—वह सन्दिग्धनैकान्तिक है। उसके 10 पक्षधर्मता है, क्योंकि पत्तभूत गर्भस्थ मैत्रीपुत्रमें रहता है। सपत्त किये गये मीजूर मैत्रीपुत्रों में रहनेसे सपत्त-सत्त्व भी है। श्रीर विपन्त गोरे चैत्रके पुत्रोंसे व्यावृत्त होनेसे विपन्तव्या-वृत्ति भी हैं। कोई बाधा नहीं है, इसलिये श्रवाधितविषयता भी है, क्योंकि गर्भस्थ पुत्रका कालापन किसी प्रमाणसे बाधित नहीं 15 है। श्रसत्प्रतिपत्तता भी है,क्योंकि विरीधी समान बलवाला प्रमाण नहीं है। इस प्रकार 'मैत्रीके पुत्रसन'में पाँचों रूप विद्यमान हैं। तीन रूप तो 'हजारमें सौ'के न्यायसे स्वयं सिद्ध हैं। ऋर्थात्— जिस प्रकार हजारमें सी आ ही जाते हैं उसी प्रकार मैत्रीपुत्रपन-में पाँच रूपोंके दिखा देनेपर तीन रूप भी प्रदर्शित हो जाते हैं।

श्रन्यथानुपपत्तिको ही हेतु-लच्चग होनेकी सिद्धि-

यहाँ यदि कहा जाय कि केवल पाँच रूपता हेतुका लज्ञ्या नहीं है किन्तु अन्यथानुपपत्तिसे विशिष्ट ही पाँच रूपता हेतुका लज्ञ्या है। तो उसी एक अन्यथानुपपत्तिका ही हेतुका लज्ञ्या मानिये; क्योंकि अन्यथानुपपत्तिके अभावमें पाँच रूपताके रहनेपर भी 25 'मैत्रीका पुत्रपन' आदि हेतुओं में हेतुता नहीं है और उसके सद्भाव- में पाँच रूपताके न होनेपर भी 'कृत्तिकोदय' श्रादिमें हेतुता है। कहा भी है:—

> ''श्चन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्॥'' [

जहाँ श्रन्यथानुपपत्ति है वहाँ तीन रूपोंके माननेसे क्या ? 5 श्रीर जहाँ श्रन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ तीन रूपोंके सद्भावसे भी क्या ? तात्पर्य यह कि त्रैरूप्य श्रन्यथानुपपत्तिके बिना श्रभिमत फलका सम्पादक नहीं है—व्यर्थ है। यह त्रैरूप्यको माननेवाले बौद्धोंके लिये उत्तर है। श्रीर पाँच रूपोंको माननेवाले नेयायि-कींके लिये तो निम्न उत्तर हैं:—

> "श्चन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चभिः। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चभिः।"[प्रमारापण्यु०७२]

जहाँ अन्यथानुपपत्ति है वहाँ पाँच रूपोंके माननेसे क्या १ स्त्रीर जहाँ अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ पाँच रूपोंके सद्भावसे भी क्या १ मतलब यह कि अन्यथानुपपत्तिके बिना पाँच रूप 15 सर्वथा अन्यथासिद्ध हैं—निष्फल हैं।

हेतुके भेदों आर उपभेदोंका कथन-

यह श्रन्यथानुपर्णत्तका निश्चयरूप एक लच्चणवाला हेतु संचेपमें दो तरहका है:—१ विधिरूप और २ प्रतिषेधरूप। विधिरूप हेतुके भी दो भेद हैं:—विधिसाधक और २ प्रतिषेध- 20

श्चन्यथानुपपन्नत्वं रूपैः कि पञ्चिमः कृतम् । नान्यथानुपपन्नत्वं रूपैः कि पञ्चिमः कृतम् ॥

१ यह कारिका प्रमास-परीद्धामें कुछ परिवर्तनके साथ निय्न प्रकार उपलब्ध है:—

साधक। इनमेंसे पहले विधिसाधकके अनेक भेद हैं—(१) कोई कार्यरूप है, जैसे—'यह पर्वत अग्निवाला है, क्योंकि धूमवाला अन्यथा नहीं हो सकता' यहाँ 'धूम' कार्यरूप हेतु है। कारण, धूम अग्निका कार्य है और वह उसके बिना न होता हुआ अग्निका कार्य है और वह उसके बिना न होता हुआ अग्निका कार्या है। (२) कोई कारणरूप है, जैसे—'वर्षा होगी, क्योंकि विशेष बादल अन्यथा नहीं हो सकते' यहाँ 'विशेष बादल' कारण हेतु हैं। क्योंकि विशेष बादल वर्षाके कारण हैं और वे अपने कार्यमूत वर्षाका बोध कराते हैं।

शङ्का—कार्य तो कारणका झापक हो सकता है; क्योंकि

10 कारणके बिना कार्य नहीं होता। किन्तु कारण कार्यके अभावमें
भी सम्भव है, जैसे—धूमके बिना भी अग्नि देखी जाती है।

अत एव अग्नि धूमकी गमक नहीं होती। अतः कारणहेतुको

मानना ठीक नहीं है ?

समाधान—नहीं; जिस कारणकी शक्ति प्रकट है—अप्रतिहत

15 है वह कारण कार्यका व्यभिचारी नहीं होता—ितयमसे कार्यका जनक होता है। अतः ऐसे कारणको कार्यका जापक हेतु मानने-में कोई विरोध नहीं है। (३) कोई विशेषरूप है, जैसे—'यह वृच्च है' क्योंकि शिशपा अन्यथा नहीं हो सकती।' यहाँ 'शिशपा' विशेषरूप हेतु है। क्योंकि शिशपा अश्विशेष है, वह अपने सामान्य-रूप हेतु है। क्योंकि शिशपा अश्विशेष है, वह अपने सामान्य-रूप हेतु है। क्योंकि शिशपा अश्विशेष है, वह अपने सामान्य-रूप हेतु है। क्योंकि शिशपा अश्विशेष है, वह अपने सामान्य-रूप के बिना नहीं हो सकता है। (४) कोई पूर्वचर है, जैसे—'एक मुहूर्त्तके बाद शकटका उदय होगा; क्योंकि कृत्तिकाका उदय अन्यथा नहीं हो सकता'। यहाँ 'कृत्तिकाका उदय' पूर्वचर हेतु है; क्योंकि कृत्तिकाके उदयके बाद मुहूर्त्तके अन्तमें नियमसे शकट-

25 का उदय होता है। श्रीर इसलिये कृत्तिकाका उदय पूर्वचर हेतृ

10

15

होता हुआ शकटके उदयको जनाता है। (प्र) कोई उत्तरचर है, जैसे—एक मुहूर्त्त पहले भरिएका उदय हो चुका; क्योंकि इस समय कृत्तिकाका उदय अन्यथा नहीं हो सकता यहाँ 'कृत्तिकाका उदय उत्तरचर हेतु है। कारण, कृत्तिकाका उदय भरिएके उदयके बाद होता है और इसिलये वह उसका उत्तरचर होता हुआ 5 उसको जनाता है। (६) कोई सहचर है, जैसे—'मातुलिक्न (प्रीता) रूपवान होना चाहिये. क्योंकि रसवान अन्यथा नहीं हो सकता' यहाँ 'रस' सहचर हेतु है। कारण रस, नियमसे रूपका, सहचारी है—साथमें रहनेवाला है और इसिलये वह उसके अभावमें नहीं होता हुआ उसका ज्ञापन कराता है।

इन उदाहरणों में सद्भावरूप ही श्राग्न्यादिक साध्यको सिद्ध करनेवाले धूमादिक साधन सद्भावरूप ही हैं। इसलिये ये सब विधिसाधक विधिरूप हेतु हैं। इन्हींको श्राविरुद्धोपलब्धि कहते हैं। इस प्रकार विधिरूप हेतुके पहले विधिसाधकका उदाहरणों द्वारा निरूपण किया।

दूसरा भेद निषेधमाधक नामका है। विरुद्धोपलिध भी उसीका दूसरा नाम है। उसका उदाहरण इस प्रकार है:—'इस जीवके मिध्यात्व नहीं है, क्योंकि आस्तिकता अन्यथा नहीं हो सकती'। यहाँ 'आग्तिकता' निषेधसाधक हेतु है, क्योंकि आस्ति-कता सर्वज्ञवीतरागके द्वारा प्रतिपादित तस्वार्थोंका अद्धानरूप है। 20 वह अद्धान मिध्यात्वव ले (मिध्यादृष्टि) जीवके नहीं हो सकता, इसलिये वह विविद्यत जीवमें मिध्यात्वके अभावको सिद्ध करना है। अथया, इस हेतुका दूसरा उदहारण यह है:—'वस्तुमें सर्वथा एकान्त नहीं है, क्योंकि अनेकान्तात्मकता अन्यथा नहीं हो सकती' यहाँ 'अनेकान्तात्मकता' निषेधसाधक हेतु है। कारण, 25

श्रनेकान्तात्मकता वस्तुमें श्रवाधितरूपसे प्रतीत होती है श्रीर इसलिये वह बौद्धादिकल्पित सर्वथा एकान्तके श्रभाषको श्रवश्य सिद्ध करती है।

शङ्का—यह श्रनेकान्तात्मकता क्या है ? जिसके बलसे वस्तुमें 5 सर्वथा एकान्तके श्रभावको सिद्ध किया जाता है ?

समाधान—सभी जीवादि वस्तुश्रोंमें जो भाव-श्रभावरूपता, एक-श्रनेकरूपता श्रीर नित्य-श्रनित्यरूपता इत्यादि श्रनेक धर्म पाये जाते हैं उसीको श्रनेकान्तात्मकता श्रथवा श्रनेकान्तरूपता कहते हैं। इस तरह विधिरूप हेतुका दिग्दर्शन किया।

गित्रियसाधक हेतुके भी दो भेद हैं—१ विधिसाधक श्रीर र प्रतिषेधसाधक। उनमें विधिसाधकका उदाहरण इस प्रकार है:—'इस जीवमें सम्यक्त्व हैं, क्योंकि मिध्या श्रिभिनवेश नहीं है।' यहाँ 'मिध्या श्रिभिनवेश नहीं है।' यहाँ 'मिध्या श्रिभिनवेश नहीं है' यह प्रतिषेधक्त है श्रीर वह सम्यग्दर्शनके सद्भावको साधता है, इसिलये वह प्रतिराह विधक्तप विधिसाधक हेतु है।

वृसरे प्रतिषेधरूप प्रतिषेधसाधक हेनुका उदाहरण यह है --
'यहाँ धुत्राँ नहीं है, क्योंकि ऋगिनका ऋभाव है।' यहाँ 'ऋगिनका
ऋभाव' स्वयं प्रतिषेधरूप है और वह प्रतिषेधरूप ही धूमके
ऋभावको सिद्ध करता है, इसिलये 'ऋगिनका ऋभाव' प्रतिषेध20 रूप प्रतिषेधसाधक हेतु है। इस तरह विधि और प्रतिषेधरूपसे
दो प्रकारके हेतुके कुछ प्रभेदोंका उदाहरण द्वारा वर्णन किया।
विस्तारसे परीचा मुखसे जानना चाहिये। इस प्रकार पूर्वोक्त
लच्णावाले ही हेतु साध्यके गमक हैं, अन्य नहीं। ऋर्थान् जो
ऋन्यथानुपपत्ति लच्णावाले नहीं हैं वे साध्यके गमक नहीं हैं,

# हेत्वाभासका लक्षण और उनके भेद-

हेत्वाभास किन्हें कहते हैं १ जो हेतुके लक्षणसे रहित हैं किन्तु हेतु जैसे प्रतीत होते हैं उन्हें हेत्वाभास कहते हैं। वे चार प्रकारके हैं:—१ श्रसिद्ध २ विरुद्ध, ३ श्रानैकान्तिक श्रीर ४ श्रकिश्चित्कर।

- (१) असिद्ध—जिसकी साध्यके साथ व्याप्ति श्रानिश्चत 5 है वह असिद्ध हेत्वाभास है। हेतुकी यह अनिश्चितता हेतुके स्व-क्रपका श्रभाव निश्चय होनेसे श्रीर स्वक्रपमें संशय होनेसे होती है। स्वक्रपभावके निश्चयमें स्वक्रपासिद्ध है श्रीर स्वक्रपके सन्देह-में सन्दिग्धासिद्ध है। उनमें पहलेका उदाहरण यह है—'शब्द परिण्मनशोल है, क्योंकि वह चत्तु इन्द्रियका विषय है।' यह 10 'चत्तु इन्द्रियका विषय' हेतु स्वक्रपासिद्ध है। क्योंकि शब्द श्रोत्रेन्द्रियका विषय है, चत्तु इन्द्रियका नहीं। अतः शब्दमें चत्तु इन्द्रियका विषयताका श्रभाव निश्चित है इसिल्ये वह स्वक्रपासिद्ध है। दूसरेका उदाहरण यह है—भूम श्रथवा भाष श्रादिके निश्चय किये विना ही कोई यह कहें कि 'यह प्रदेश श्रानिवाला है, क्योंकि 15 वह धूमवाला है।' यहाँ 'धूम' हेतु सन्दिग्धासिद्ध है। कारण, उसके स्वक्रपमें सन्देह है।
- (२) विरुद्ध जिस हेतुकी साध्यमे विरुद्ध (साध्याभाव )के साथ व्याप्ति हो वह विरुद्ध हेत्वाभाम है। जैसे 'शब्द अपरिण-मनशील है, क्योंकि किया जाता है' यहाँ 'किया जाता' हेतुकी 20 व्याप्ति अपरिणमनशीलतासे विरुद्ध परिणमनशीलताके माथ है। अतः वह विरुद्ध हेत्वाभाम है।
- (3) त्रानैकान्तिक जो पत्त, सपत्त श्रोर विपत्तमें रहता है चह् श्रनैकान्तिक हेत्वाभास है। वह दो प्रकारका है—१ निश्चित-विपत्तवृत्ति श्रोर २ शङ्कितविपश्चवृत्ति। उनमें पहलेका उदाहरण 25

यह है — यह प्रदेश धूमवाला है क्योंकि वह अग्निवाला है। यहाँ 'ऋग्नि' हेतु पत्तमूत सन्दिग्धभूमवाले सामनेके प्रदेशमें रहता है श्रीर सपन्न धूमवाले रसोई घरमें रहता है तथा विपन्न धूमरहित रूपसे निश्चित अङ्गारस्वरूप अग्निवाले प्रदेशमें भी 5 रहता है, ऐसा निश्चय है । अतः वह निश्चितविपत्तवृत्ति अने-कान्तिक है। दूसरे शङ्कितविपचवृत्तिका उदाहरण यह है-पार्भ-स्थ मैं अने पुत्र रयाम होना चाहिये, क्यों कि मैत्रीका पुत्र है, दूसरे मेत्रीके पुत्रोंकी तरह यहाँ मत्रीका पुत्रपना हेतु पच्चभूत गर्भस्य मैत्रीके पुत्रमें रहता है, सगन दूसरे मेत्रीपुत्रोंमें रहता 10 है स्रोर विपत्त अश्याम—गोरे पुत्रमें भी रहे इस शङ्काकी निवृत्ति न होनेसे अर्थात् विपत्तमें भी उसके रहनेकी शङ्का बने रहनेसे वह शिक्कतविपच्छिति है। शिक्कतविपच्छित्तिका दूसरा भी उदा-हरण है—'श्ररहन्त सर्वक्र नहीं होना चाहिये, क्योंकि के वक्त हैं, जैसे-रथ्या पुरुष' यहाँ 'वकापन' हेतु जिस प्रकार पद्मभूत अर-15 इन्तमें श्रीर सफ्तभूत रथ्यापुरुषमें रहता है उसी प्रकार सर्वज्ञमें भी उसके रहनेकी सम्भावना की जाय, क्योंकि वक्षापन और ज्ञातापनका कोई विरोध नहीं है। जिसका जिसके साथ विरोध होता है वह उसवालेमें नहीं रहता है और वचन तथा झानका लोकमें विरोध नहीं हैं, बल्कि झानवाले (झानी)के ही बचनोंमें 20 चतुराई श्रथवा सुन्दरता स्पष्ट देखनेमें श्राती है। श्रतः विशिष्ट-ज्ञानवान् सर्वज्ञमें विशिष्ट वक्तापनक होनेमें क्या आफत्ति है ए इस तरह वकापनकी विपन्तभूत सर्वज्ञमें भी सम्भावना होनेसे वह शिक्कतविपत्तवृत्ति नामका अनैकान्तिक हेत्वाभास है।

(४) अकिञ्चित्कर—जो हेतु साध्यकी सिद्धि करनेमें श्रथयोजक-25 श्रसमर्थ है उसे श्रकिञ्चित्कर हेत्वाभास कहते हैं । उसके दो

भेद हैं-१ सिद्धसाधन और २ वाधितविषय। उनमें पहलेका उदाहरए यह है- शब्द भोजेन्द्रियका विषय होना चाहिये, क्योंकि चह शब्द हैं यहाँ भोत्रेन्द्रियकी विषयता' रूप साध्य शब्द में आवरा-प्रत्यत्तसे ही सिद्ध है। श्रतः उसको सिद्ध करनेके लिये प्रयुक्त किया गया 'शब्दपना' हेतु सिद्धसाधन नामका श्रकिक्रिकर 5 हेत्बाभास है। बाधितविषय नामका त्रकित्रिक्तर हेत्वाभास अनेक प्रकारका है। कोई प्रत्यक्तवाधितविषय है। जैसे—'श्रमिन अनुष्ण —ठंडी है क्योंकि वह द्रव्य है' यहाँ 'द्रव्यत्व' हेतु प्रस्यज्ञ-चाधितविषय है कारण उसका जो ठंडापन विषय है वह उद्याता-माहक स्पर्शनेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षसे बाधित है। अर्थात-अग्निको 10 छूनेपर वह उच्छा प्रतीत होती है, ठंडी नहीं। सतः 'द्रब्यस्व' हेतु कुछ भी साध्य सिद्धि करनेमें समर्थ न होनेसे अकि ख्रिक्तर है। कोई अनुमानवाधितविषय है। जैसे- शब्द अपरिएामी है च्योंकि वह किया जाता है' यहाँ 'किया जाना' हेतु 'शब्द परिसामी है क्योंकि वह प्रमेय हैं इस अनुमानसे वाधितविषय है। इस- 15 लिये वह अनुमानबाधित-विषय नामका अकिञ्चित्कर हैत्वा-भास है। कोई त्रागमवाधितविषय है। जैसे-धर्म परलोकमें दु: बका देनेवाला है क्योंकि वह पुरुषके आश्रयसे होता है, जैसे अधर्म यहाँ धर्म मुखका देनेवाला है ऐसा आगम है, इस श्रागमसे हेत् बाधितविषय है। कोई स्वयचनवाधितविषय है। 20 जैसे - मेरी माता बन्ध्या है, क्यों कि पुरुषका संयोग हानेपर भी गर्भ नहीं रहता है। जिसके पुरुषका संयोग होनेपर भी गर्भ नहीं रहता है वह बन्ध्या कही जाती है, जैसे-प्रसिद्ध बन्ध्या स्त्री। यहाँ हेतू अपने वचनसे वाधितविषय है क्योंकि स्वयं मीजूद है और माता भी मान रहा है और फिर यह कहता है कि मेरी 25 माता बन्ध्या है। ब्रतः हेतु स्ववचनबाधितविषय नामका ब्रकि-

श्चित्कर हेत्वाभास है। इसी प्रकार श्रीर भी श्रकिञ्चित्करके भैद खयं विचार लेना चाहिये। इस तरह हेतुके प्रसङ्गसे हेत्वाभासी-का निरूपण किया।

#### उदाहरएका निरूपग्-

यदापि व्युत्पन्न झाताके लिये प्रतिझा और हेतु ये दो ही अव-यव पर्याप्त हैं तथापि अन्युत्पन्नों के ज्ञानके लिये उदाहरणादिकको भी आ बार्योने म्बीकृत किया है। यथार्थ द्रष्टान्तके कहनेका उदा-हरण कहते हैं। यह टप्टान्त क्या है १ जहाँ साध्य और साथनकी व्याप्ति दिखलाई (जानी) जाती है उसे दृष्टान्त कहते हैं । श्रीर 10 साध्य-ऋग्नि आदिकके होनेपर ही साधन-धूमादिक होते हैं तथा उनके नहीं होनेपर नहीं होते हैं इस प्रकारके साहचर्यरूप साध्य-साधनके नियमको व्याप्ति कहते हैं। इस व्याप्तिको ही साध्यके बिना सधनके न होनंसे अविनाभाव कहते हैं। बादी और प्रति-वादीकी बुद्धिसाम्यताको व्याप्तिकी सम्प्रतिपत्ति कहते हैं श्रीर 15 यह सम्प्रतिपत्ति (बुद्धिसाम्यता) जहाँ सम्भव है वह सम्प्रतिपत्ति-प्रदेश कहलाता है, जैसे रसोईशाला आदि, अथवा नालाब आदि। क्योंकि वहीं 'धूम।दिकके होनेपर नियमसे श्रान्यादिक पाये जाते हैं और अन्यादिकके अभावमें नियमसे धूमादिक नहीं पाये जाते' इस प्रकारकी सम्प्रतिपत्ति—बुद्धिसाम्यता सम्भव है। उनमें 20 रसाईशाला त्रादि त्रन्वयहष्टान्त हैं. क्योंकि वहाँ माध्य त्रीर साधनके सद्भावरूप अन्वयवुद्धि होती है। श्रीर तालाव श्राहि व्यतिरेक्टष्टान्त हैं, क्योंकि वहाँ साध्य श्रीर साधनके श्रभावरूप व्यतिरेकका ज्ञान होता है। ये दोनों ही दृष्टान्त हैं, क्योंकि साध्य श्रीर साधनरूप श्रन्त-श्रर्थात धर्म जहाँ देखे जाते हैं वह दृष्टान्त 25 कहलाता है, ऐसा 'हष्टान्त' शब्दका अर्थ उनमें पाया जाता है।

इस उपर्युक्त दृष्टान्तका जो सम्यक् वचन है—प्रयोग है वह उदा-हरण है। केवल 'बचन' का नाम उदाहरण नहीं है, किन्तु दृष्टा-न्तरूपसे जो बचन-प्रयोग है वह उदाहरण है। जैसे—'जो जो धूम-याला होता है वह वह अग्निवाला होता है, जैसे—रसोई घर, और जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है, जैसे—तालाब।' 5 इस प्रकारके बचनके साथ ही दृष्टान्तका दृष्टान्तरूपसे प्रतिपादन होता है।

### उदाहर एके प्रसङ्गसे उदाहर एग भासका कथन-

जो उदाहरणके लच्चासे रहित है किन्तु उदाहरण जैसा
प्रतीत होता है वह उदाहरणाभास है। उदाहरणके लच्चणकी रहि- 10
तता (श्रभाव) दो तरहसे होता है—१ दृष्टान्तका साम्यक् वचन न
होना श्रीर २ जो दृष्टान्त नहीं है उसका सम्यक् वचन होना। उनमें
पहलेका उदाहरण इस प्रकार है—'जो जो श्रीनवाला होता है
वह वह धूमवाला होता है, जैसे—रसोईघर। जहाँ जहाँ धूम
नहीं है वहाँ वहाँ श्रीन नहीं है. जैसे—तालाव।' इस तरह ज्याप्य
प्रति व्यापकका विपरीत ( उल्टा ) कथन करना दृष्टान्तका श्रसभ्यावचन है।

## शङ्का-च्याप्य श्रीर व्यापक किसे कहते हैं १

समाधान—साह चर्य नियमरूप ज्याप्ति क्रियाका जो कर्म है उसे ज्याप्य कहते हैं, क्योंकि 'वि' पूर्वक 'आप्' धातुसे 'कर्म' 20 अर्थमें 'एयत्' प्रस्यय करनेपर 'ज्याप्य' शब्द निष्पन्न होता है। तात्पर्य यह कि 'जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ अपिन होती है' इस प्रकारके साथ रहनेके नियमको ज्याप्ति कहते हैं और इस ज्याप्तिका जो कर्म है—विषय है वह ज्याप्य कहताता है। वह ज्याप्य धूमादिक हैं, क्योंकि धूमादिक वह थादिके द्वारा 25

ब्याप्त ( विषय ) किये जाते हैं। तथा इसी व्याप्ति कियाका जो कर्ता है उसे व्यापक कहते हैं क्योंकि 'वि' पूर्वक 'आए' धातुसे कर्ता अभें 'एवुल' प्रत्यय करनेपर 'व्यापक' शब्द सिद्ध होता है। वह व्यापक अम्यादिक हैं। इसीलिये अग्नि धूमको व्याप्त करती है, क्योंकि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि नियमसे होती है' इस तरह धूमवाले सब स्थानोंमें नियमसे अग्नि पायी जाती है। किन्तु धूम अग्निको वैसा व्याप्त नहीं करता, क्योंकि अंगारापन अग्नि भूमके बिना भी रहती है। कारण, जहाँ अग्नि है वहाँ नियमसे धूम भी है' ऐसा सम्भव नहीं है।

शङ्का—धूम गीले ईन्धनवाली ऋग्निको व्याप्त करता ही है। ऋर्थान वह उसका व्यापक होता है, तब आप कैसे कहते हैं कि धूम ऋग्निका व्यापक नहीं होता ?

समाधान—गीले ईन्धनवाली श्राग्निका धूमको व्यापक मानना हमें इष्ट है। क्योंकि जिस तरह 'जहाँ जहाँ श्रविच्छिन्नमूल धूम 15 होता है वहाँ वहाँ श्राग्नि होती है' यह सम्भव है उसी तरह जहाँ जहाँ गीले ईन्धनवाली श्राग्न होती है वहाँ वहाँ धूम होता है' यह भी सम्भव है। किन्तु श्राग्निसामान्य धूम-विशेषका व्यापक ही है—व्याप्य नहीं; कारण कि 'पर्वत श्राग्निवाला है, क्योंकि वह धूम-वाला है' इस अनुमानमें श्राग्नि-सामान्यकी ही श्रपेका होती है 20 बार्द्रेन्स्वनवाली श्राग्नि था महानसीय, पर्वतीय, चत्वरीय श्रीर गोच्छीय आदि विशेष श्राग्निकी नहीं। इसलिये धूम श्राग्निका व्यापक नहीं है, बापितु श्राग्निकी नहीं। इसलिये धूम श्राग्निका व्यापक नहीं है, बापितु श्राग्निवाला होता है, जैसे—रसोईका घर' इस मकार दशन्तका सम्यक् वचन बोलना चाहिये। किन्तु इससे 25 विपरीत वचन बोलना दशानित है। इस तरह यह श्रस्ट

म्यकवचनहर्य अन्वयद्देशन्ताभास (अन्वय उदाहरणाभास) है। ध्यतिरेकव्याप्तिमें तो व्यापक—अग्न्यादिकका अभाव ध्याप्य होता है और ब्याप्य—धूमादिकका अभाव व्यापक होता है। अत-एव 'जहाँ जहाँ अग्निका अभाव है वहाँ वहाँ धूमका अभाव है, जसे—तालाव' इस प्रकार दृष्टान्तका सम्यक् वचन बोलना चाहिये 5 इससे विपरीत कथन करना असम्यक् घचनहर्ष व्यतिरेक उदाह-रणाभास है। 'अदृष्टान्तवचन' (जो हृष्टान्त नहीं है उसका सम्यक् वचन होना) नामका दूसरा उदाहरणाभास इस प्रकार है—अन्वयव्याप्तिमें व्यतेरेक दृष्टान्त कह देना और व्यतिरेक-व्याप्तिमें अन्वयदृष्टान्त बालना, उदाहरणाभास हैं, इन दोनोंके 10 उदाहरण स्पष्ट हैं।

शक्का—'गर्भस्थ मैत्रीका पुत्र श्याम होना चाहिये, क्योंकि वह
मैत्रीका पुत्र है जो जो मैत्रीका पुत्र है वह वह श्याम है, जैसे उसके
दूसरे पुत्र' इत्यादि अनुमानप्रयागमें अन्वयदृष्टान्तस्वरूप पाँच
मैत्रीपुत्रोंमें 'जहाँ जहाँ मैत्रीका पुत्रपना है वहाँ वहाँ श्यामता है' 15
यह अन्वयव्याप्ति है और व्यतिरेक दृष्टान्तस्वरूप गीरवर्ण
अमैत्रीपुत्रोंमें सब जगह 'जहाँ जहाँ श्यामता नहीं है वहाँ वहाँ
मैत्रीका पुत्रपना नहीं है' यह व्यतिरेक व्याप्ति सम्भव है। अतः
गर्भस्थ मैत्रीपुत्ररूप पत्तमें जहाँ कि साधन निश्चितरूपसे है,
साध्यभूत श्यामताका सन्देह गीण है और इसिल्ये यह अनुमान
भी सम्यक् हो जावेगा—अर्थात् हिष्टान्तका उपर्युक्त क्रमण मानने
पर मैत्रीतनयत्व हेतुक श्यामत्वसाध्यक प्रस्तुत अनुमान भी समीचीन अनुमान कहा जावेगा, कारण कि उसके अध्ययदृष्टान्त
और व्यतिरेक्ट्छान्त दोनों ही सम्यक् दृष्टान्तवस्वनरूप हैं १

समाधान-वहीं; प्रकृत रुप्टान्त अन्य विचारसे वाधित है। 25

वह इस प्रकारसे है साध्यरूपसे माना गया यह श्यामताह्य कार्य अपनी निष्पत्तिके लिये कारणकी अपेचा करता है। वह कारण मैत्रीका पुत्रपना तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना भी दूसरे पुरुषोंमें, जो मैत्रीके पुत्र नहीं है, श्यामता देखी जाती 5 है। अतः जिस प्रकार कुम्हार, चाक आदि कारणोंके बिना ही उत्पन्न होनेयाले वस्त्रके कुम्हार आदिक कारण नहीं है उसी प्रकार मैत्रीका पुत्रपना श्यामताका कारण नहीं है, यह निश्चित है। अतएव जहाँ जहाँ मैत्रीका पुत्रपना है वहाँ वहाँ श्यामता नहीं है, किन्तु जहाँ जहाँ श्यामताका कारण विशिष्ट नामकर्मसे 10 सहित शाकादि आहाररूप परिगाम है वहाँ वहाँ उसका कार्य श्यामता है। इस प्रकार सामग्रीरूप विशिष्ट नामकर्मसे सहित शाकादि आहार परिसाम श्यामताका व्याप्य है—कारस है। लेकिन उसका गर्भस्थ मैत्रीपुत्ररूप पत्तमें निश्चय नहीं है। अतः वह सन्दिग्धासिद्ध है श्रीर मैत्रीका पुत्रपना तो श्यामताके प्रति 51 कारण ही नहीं है इसलिये वह श्यामतारूप कार्यका गमक नहीं है। अतः उपर्युक्त अनुमान सम्यक् अनुमान नहीं है।

'जो उपाधि रहित सम्बन्ध है वह व्याप्ति है और जो साधन-का अव्यापक तथा साध्यका व्यापक है वह उपाधि है' ऐसा किन्हीं (नैयायिकों)का कहना है। पर वह ठीक नहीं हैं; क्योंकि व्याप्ति-20 का उक्त लहाण माननेपर अन्योन्याश्रय दोष आता है। तात्पर्य यह कि उपाधिका लहाण व्याप्तिघटित है और व्याप्तिका लहाण उपाधिषटित है। अतः व्याप्ति जब सिद्ध हो जावे तब उपाधि सिद्ध हो और जब उपाधि सिद्ध हो जावे तब व्याप्ति सिद्ध हो, इस तरह उपाधि रहित सम्बन्धको व्याप्तिका 25 सञ्चण माननेमें अन्योन्याश्रय नामका दोष प्रसक्त होता है। इस उपाधिका निराकरण कारुण्यकालिकामें विस्तारसे किया गया है। श्रवतः विराम लेते हैं-उसका पुनः खण्डन यहाँ नहीं किया जाता है।

उपनय, निगमन श्रोर उपनयाभास तथा निगमनाभासके लच्चण-

साधनवान रूपसे पद्मकी दृष्टान्तके साथ साम्यताका कथन 5 करना उपनय है। जैसे—इसीलिये यह धूमवाला है। साधनका दृष्ट्रात हुये साध्यके निश्चयरूप वचनको निगमन कहते हैं। जैसे—धूमवाला होनेसे यह श्राग्निवाला ही है। इन द्वानोंका श्रयधाकमसे—उपनयकी जगह निगमन श्रीर निगमनकी जगह उपनयक।—कथन करना उपनयाभास श्रीर निगमनाभास हैं। श्रनु- 10 मान प्रमाण समाप्त हुशा।

#### श्रागम प्रमाणका लक्ष्ण-

श्राप्तके वचनोंसे होनेवाले श्रर्थक्षानको श्रागम कहते हैं।
यहाँ 'श्रागम' यह लह्य है श्रीर शेप उसका लह्य है। 'श्रथक्षानको आगम कहते हैं' इतना ही यदि श्रागमका लह्या कहा जाय 15
तो प्रत्यत्तादिकमें श्रितिच्यापि है, क्योंकि प्रत्यत्तादिक भी श्रथज्ञान हैं। इसलिये 'बचनोंसे होनेवाले' यह पद—विशेषण दिया
है। 'वचनोंसे होनेवाले श्रथंज्ञानको' श्रागमका लह्या कहने में
भी खेच्छा पूर्वक (जिस किसीके) कहे हुये अमजनक वचनोंसे
होनेवाले श्रथवा साये हुये पुरुषके श्रीर पागल श्रादिके वाक्योंसे 20
होनेवाले 'नदीके किनारे फल हैं' इत्यादि ज्ञानोंमें श्रतिच्यापि है,
इसलिये 'श्राप्त' यह विशेषण दिया है। 'श्राप्तके बचनोंसे होनेवाले ज्ञानको' श्रागमका लह्या कहनेमें भी श्राप्तके वाक्योंको
सुनकर जो श्रावण प्रत्यत्त होता है उसमें लह्याकी श्रतिच्यापि
है, श्रतः 'श्रथं' यह पद दिया है। 'श्रर्थं पद तात्पर्यमें रूढ है। 25

अर्थात—प्रयोजनार्थक है क्यों कि 'अर्थ ही — तास्पर्य ही वचनों में है' ऐसा आचार्यवचन है। मतलव यह कि यहाँ 'अर्थ पदका अर्थ तात्पर्य विषक्तित है, क्यों कि वचनों में तास्पर्य ही होता है। इस तरह आप्तके वचनों से होनेवाले अर्थ (तात्पर्य) ज्ञानको जो आगमका लक्त्रण कहा गया है वह पूर्ण निर्देश है। जैसे— 'सम्यदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्तमार्गः'' [त० सृ० १-१] 'सम्यदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्तमार्गः'' [त० सृ० १-१] 'सम्यदर्शनात्रिक्त सम्पर्ण कर्मों के चयरूप मोक्तमार्गः अर्थात उपाय है—न कि भागे मोक्तमा मागे हैं इत्यदि वाक्यार्थज्ञान। सम्यग्दर्शनादिक सम्पूर्ण कर्मों के चयरूप मोक्तमा मार्ग श्रेणंत उपाय है—न कि भागे हैं'। अतएव भिन्न भिन्न लक्ष्णवाले सम्यग्दर्शनादि तीनों मिलकर ही मोक्तमा मार्ग हैं, एक एक नहीं, ऐसा अर्थ 'मार्गः' इस एक वचनके प्रयोगके तात्पर्यसे सिद्ध होता है। यही उक्त वाक्यका अर्थ है। और इसी अर्थमें प्रमाणसे संशयदिककी निवृत्तिरूप प्रमिति होती है।

#### 15 भाप्तका लच्चरा-

श्राप्त किसे कहते हैं ? जो प्रत्यस्त्रज्ञानसे समस्त पदार्थोंका ज्ञाता (सर्वज्ञ) है और परमहितोपदेशी है वह श्राप्त है। 'समस्त पदार्थोंका ज्ञाता' इत्यादि ही श्राप्तका लच्चण कहनेपर श्रुतकेव- लियोंमें श्रातिव्याप्ति होती है, क्योंकि वे श्रागमसे समस्त पदार्थों- 20 को जानते हैं इसलिये 'प्रत्यस्त्रज्ञानसे' यह विशेषण दिया है। 'प्रत्यस्त्रज्ञानसे समस्त पदार्थोंका ज्ञाता' इतना ही श्राप्तका लक्षण करनेपर सिद्धोंमें श्रातव्याप्ति है क्योंकि वे भी प्रत्यस्त्रज्ञानसे ही सम्पूर्ण पदार्थोंके ज्ञाता हैं, श्रमः 'परमहितोपदेशी' यह विशेषण कहा है। परम-हित निश्रेयस-मोद्दा है श्रोर उस मोत्तके 25 उपदेशमें ही श्ररहन्तकी मुख्यक्रपसे प्रवृत्ति होती है, श्रन्य

विषयमें तो प्रश्नके अनुसार गीएरूपसे होती है। सिद्ध परमेष्ठी ऐसे नहीं हैं—वे निःश्रेयसका न तो मुख्यरूपसे उपदेश देते हैं और न गीएरूपसे। क्योंकि वे अनुपदेशक हैं। इसलिये 'परमहितापदेशी' विशेषण कहनेसे उनमें अतिव्याप्ति नहीं होती। आप्तके सद्भावमें है, पहले ही (द्वितीय प्रकाशमें) प्रमाण प्रश्तुत कर आये हैं। नैयायिक आदिके द्वारा माने गये 'आप्त' सर्वज्ञ न होनेसे आप्ताभास हैं—सच्चे आप्त नहीं हैं। अतः उनका व्यवच्छेद (निराकरण) 'प्रत्यक्तज्ञानसे सम्पूर्ण-पदार्थीका ज्ञाता' इस विशेषणसे ही हो जाता है।

शङ्का- नैयायिकोंके द्वारा मान। गया आप्त क्यों सर्वज्ञ 10 नहीं है १।

समाधान—नैयायिकोंने जो आप्त माना है वह अपने ज्ञानका ज्ञाता नहीं हैं, क्योंकि उनके यहाँ ज्ञानको अस्वसंवेदी—ज्ञाना-न्तरवेद्य माना गया है। दूसरी बात यह है, कि उसके एक ही ज्ञान है उसको जाननेवाला ज्ञानान्तर भी नहीं है। अन्यथा उनके 15 अभिमत आप्तमें दो ज्ञानोंके सद्भावका प्रसङ्ग आयेगा और दो ज्ञान एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि सजातीय दो गुएए एक साथ नहीं रहते ऐसा नियम है। अतः जब यह विशेषणभूत अपने ज्ञानको ही नहीं जानता है तो उस ज्ञानविशिष्ट आत्माको (अपनेको) कि 'मैं सर्वज्ञ हूँ' ऐसा कैसे जान सकता है ? इस 20 प्रकार जब वह अनात्मज्ञ है तब असर्वज्ञ ही है—सर्वज्ञ नहीं है। और सुगतादिक सच्चे आप्त नहीं हैं इसका विस्तृत निरूपण आप्तमीमांसाविवरण—अष्टशतीमें श्रीअकका इदेवने तथा अष्ट-सहस्रीमें श्रीविद्यानन्दस्वामीने किया है। अतः यहाँ और अधिक

विस्तार नहीं किया गया। वाक्यका लच्चणे दूसरे शास्त्रोंमें रे प्रसिद्धहै, इस कारण उसका भी यहाँ लच्चण नहीं किया जाता है।

अर्थका लच्च और उसका विशेष कथन-

श्रथं किसे कहते हैं ? श्रनेकान्तको श्रथं कहते हैं । श्रथांत जो श्रनेकान्तस्वरूप है उसे श्रथं कहते हैं । यहाँ 'श्रथं' यह लह्यका निर्देश है उसीको श्रभिषेय श्रथांत कहा जानेवाला भी कहते हैं । 'श्रनेकान्त' यह लह्मणका कथन है । जिसके श्रथवा जिसमें श्रनेक श्रन्त श्रथांत धर्म—मामान्य, विशेष, पर्याय श्रीर गुण पाये जाते हैं उसे श्रनेकान्त कहते हैं । तात्पर्य यह कि सामान्यादि श्रनेक धर्म- वाले पदार्थको श्रनेकान्त कहते हैं । 'वट घट''गी गी' इस प्रकारके श्रनुगतव्यवहारके विषयभूत सहश परिणामात्मक 'घटत्व' भीत्व' श्रादि श्रनुगत स्वरूपको सामान्य कहते हैं । वह ' टत्व' स्थूल कम्बुपीवादि स्वरूप तथा 'गोत्व' सास्ना श्रादि स्वरूप ही है । श्रतएव घटत्वादि सामान्य घटादि व्यक्तियों से न सर्वथा भिन्न है न नित्य है श्रीर न एक तथा श्रनेकों में रहनेवाला है । यदि वैसा माना जाय तो श्रनेकों दूषणा श्राते हैं, जिन्हें दिग्नागने निम्न कारिका के द्वारा प्रदर्शित किया है:—

१ परस्परमें श्रपेत्वा रखनेवाले पदोंके निरपेत्व समूहको वाक्य कहते हैं। जैसे— 'गायको लाख्रो' यहाँ 'गायको' श्रीर 'लाख्रो' ये दोनों पद एक दूसरे-की श्रपेत्वा रखते हैं तभी वे विविद्यत द्यर्थका बोध करानेमें समर्थ हैं तथा इस अर्थके बोधमें अन्य वाक्यान्तरकी अर्पेत्वा नहीं होती इसलिये उक्त दोनों पदोंका समूह निरपेत्व भी है।

२ प्रमेयकमलमार्चएडादिक में।

न याति <sup>९</sup> न च तत्रास्ते न पश्चादस्ति नांशवत्। जहाति पूर्वे नाधारमहो व्यसनसन्ततिः ।।

श्रर्थान-वह गोत्वादि समान्य शावलेयादि व्यक्तियोंसे यदि सर्वथा भिन्न, नित्य, एक ऋौर अनेकवृत्ति है, तो जब एक गी उत्पन्न हुई, तब उसमें गोत्व कहाँसे आता है ? अन्यत्रसे आ नहीं सकता 5 क्यों कि उसे निष्क्रिय माना है। उत्पन्न होने के पहले गोत्व वहाँ रहता नहीं: क्योंकि गोत्वसामान्य गौमें ही रहना है। श्रन्यथा देश भी गोत्वक सम्बन्धसे गौ हो जायगा। गोपिरहके साथ उत्पन्न भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नित्य माना है. अन्यथा उसके श्रनित्यताका प्रसङ्ख श्रायगा। श्रंशवान है नहीं; क्योंकि उसे निरंश 10 स्वीकार किया है। नहीं तो सांशस्त्रका प्रसङ्ग श्रावेगा। यदि वह पूर्व पिएडको छोड़कर नूतन गौमें श्राता है तो यह भी नहीं कहा जा सकताः क्योंकि पूर्व पिएडका त्याग नहीं माना है। श्रन्यथा पूर्व गोपिएड—गौ श्रगो—गोत्वशून्य हो जायगा, फिर उसमें 'गी' व्यव-हार नहीं होसकेगा। इस तरह गोत्वादि सामान्यको व्यक्तिसे सर्वथा 15 भिन्न, नित्य श्रीर एक माननेमें श्रनेकविध दृष्ण प्रसक्त होते हैं। श्रतः स्थूल श्रीर कम्बुबीवा श्रादि श्राकारक तथा सास्ना श्रादिक देखनेक बाद ही यह 'घट है' 'यह गी हैं' इत्यादि श्रनु-गतप्रत्यय होनेसे सदृश परिणामरूप ही घटत्वगीत्वादि सामान्य है श्रीर वह कथकिचन भिन्न-श्रभिन्न, नित्य-श्रानित्य श्रीर एक श्रनेक

१ 'नायाति' पाठान्तरम् ।

२ कारिकाका शब्दार्थ यह है कि 'गोत्वादि सामान्य दूसरी गीमें अन्यत्र से जाता नहीं, न वहाँ रहता है, न पीछे पैदा होता है, न अंशोवाला है और न पहलेके अपने आअयको छोड़ता है फिर भी उसकी स्थिति है— वह सम्बद्ध हो जाता है यह कैसी व्यसनसन्ति— कटाग्रहपरम्परा है।'

रूप है। इस प्रकारके सामान्यके माननेमें उपर्युक्त कोई भी दूषण नहीं जाता है। विशेष भी सामान्यकी ही तरह 'यह स्थूल घट है' 'यह छोटा है' इत्यादि ज्यावृत्त प्रतीतिका विषयभूत घटादि-व्यक्तिस्वरूप ही है। इसी बातको भगवान् माणिक्यनन्दि भट्टा-रकने भी कहा है कि—"वह अर्थ सामान्य और विशेषरूप है।"

परिगामनको पर्याय कहते हैं। उसके दो भेद हैं—१ अर्थपर्याय और २ व्यञ्जनपर्याय। उनमें भूत और भविष्यके उल्लेख
रिहत केवल वर्त्तमानकालीन वस्तुस्वरूपको अर्थपर्याय कहते हैं
अर्थात वस्तुओं में प्रतिच्चण होनेवाली पर्यायोंको अर्थपर्याय कहते
हैं। आचार्योंने इसे ऋजुसूत्र नयका विषय माना है। इसीके एक
देशको माननेवाले चिणकवादी बौद्ध हैं। व्यक्तिका नाम व्यञ्जन
है और जो प्रवृत्ति-निवृत्तिमें कारणभूत जलके ले आने आदिरूप अर्थिकियाकारिता है वह व्यक्ति है उस व्यक्तिसे युक्त पर्यायको
व्यञ्जनपर्याय कहते हैं। अर्थात्—जो पदार्थोंमें प्रवृत्ति और

15 निवृत्ति जनक जलानयन आदि अर्थिकया करनेमें समर्थ पर्याय है
 उसे व्यञ्जनपर्याय कहते हैं। जैसे—मिट्टी आदिकी पिण्ड, स्थास
कोश, कुश्रूल, घट और कपाल आदि पर्यायें हैं।

जो सम्पूर्णा द्रव्यमें व्याप्त होकर रहते हैं और समस्त पर्यायों-के साथ रहनेवाले हैं उन्हें गुण कहते हैं। और वे वस्तुत्व, रूप, 20 गन्ध और स्पर्शादि हैं। अर्थान् वे गुण दो प्रकारके हैं—१ सामान्य-गुण और २ विशेषगुण। जो सभी द्रव्योमें रहते हैं वे सामान्य-गुण हैं और वे वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि हैं। तथा जो उसी एक द्रव्यमें रहते हैं वे विशेषगुण कहलाते हैं। जेसे—रूपरसादिक। मिट्टीके साथ सदैव रहनेवाले वस्तुत्व रूपादि वो पिण्डादि पर्यायोंके साथ भी 25 रहते हैं, किन्तु पिण्डादि स्थासादिकके साथ नहीं रहते हैं। इसी- लिये पर्यायोका गुलोंसे ओद है। अर्थात-पर्याय और गुलमें यही भेद है कि पर्यायें कमवर्ती होती हैं श्रीर गुण महभावी होते हैं। तथा वे द्रव्य ऋौर पर्यायके साथ सदैव रहते हैं। यदापि सामान्य श्रीर विशेष भी पर्याय हैं श्रीर पर्यायों के कथनसे उनका भी कथन हो जाता है — उनका पृथक् कथन करनेकी श्रावश्यकता 5 नहीं है तथापि सङ्केतझानमें कारण होने श्रीर जुदा जुदा शब्द ह्यवहार होनेसे इस आगम प्रस्तावमें (श्रागम प्रमाणके निरूपण-में) सामान्य श्रीर विशेषका पर्यायोंसे पृथक निर्देश किया है। इन सामान्य ऋौर विशेषरूप गुण तथा पर्यायौका ऋाश्रय द्रव्य है। क्योंकि "जो गुरा श्रीर पर्याय वाला है वह द्रव्य है" ऐसा IO त्राचार्य महाराजका आदेश ( उपदेश ) है। वह द्रव्य भी 'सत्व' श्रर्थात सत् ही है; क्योंकि ''जो सत्व है वह द्रव्य है" ऐसा श्रक-लङ्कदेवका वचन है। वह द्रव्य भी सच्चेपमें दो प्रकारका है:-जीव द्रव्य श्रीर श्रजीव द्रव्य। श्रीर ये दोनों ही द्रव्य उत्पत्ति, विनाश तथा स्थितिवान् हैं, क्योंकि "जो उत्पाद, व्यय ऋौर 15 भीव्यसे सहित है वह सत् है" ऐसा निरूपण किया गया है। इसका खुलासा इस प्रकार है:- जीव द्रव्यके स्वर्ग प्राप्त कराने-वाल पुरुवकर्म ( देवगति, देवायु आदि ) के उदय होनेपर मनुष्य श्वभावका विनाश होता है, दिव्य स्वभावका उत्पाद होता है स्रीर चैतन्य स्वभाव स्थिर रहता है। जीव द्रव्य यदि मनुष्यादि पर्यायों- 20 से मर्त्रथा एकरूप (श्रभिन्न) हो तो पुरयकर्मके उत्यका कोई फल नहीं हो सकेगा; क्योंकि वह सदैव एकसा ही बना रहेगा— मनुष्य स्वभावका विनाश श्रीर देव पर्यायका उत्पाद ये भिन्न परिणामन उसमें नहीं हो सर्केंगे। श्रीर यदि सर्वथा भिन्न हो तो पुरयवान्—पुरयकर्ता दृसरा होगा और फलवान—फलभोका 25 दूसरा, इस तरह पुल्यकर्मका उपार्जन करना भी व्यर्थ हाजायगा।

परोपकारमें भी जो प्रवृत्ति होती है वह अपने पुण्यके लिये ही होती है। इस कारण जीन द्रव्यकी अपेक्षासे अभेद है और मनुष्य तथा देव पर्यायकी अपेक्षासे भेद है, इस प्रकार भिन्न भिन्न नयों की दृष्टिसे भेद और अभेदके माननेमें कोई विरोध नहीं है, दोनों 5 प्रामाणिक हैं—प्रमाण्युक्त हैं।

इसी तरह मिट्टीरूप अजीवद्रव्यके भी मिट्टीके पिएडाकारका विनाश, कम्बुमीव। आदि आकारकी उत्पत्ति और मिट्टीरूपकी स्थिति होती है। अपतः यह सिद्ध हुआ। कि अप्रजीव द्रव्यमें भी उत्पत्ति, विनाश ऋौर स्थिति ये तीनों होते हैं। स्वामी समन्तभद्र-10 के मतका अनुसरण करनेवाल वामनने भी कहा है कि समीचीन उपदेशसे पहलेके श्रज्ञान स्वभावको नाश करने श्रीर श्रागेके तत्त्वज्ञान स्वभावको प्राप्त करनेमें जो समर्थ श्रात्मा है वही शास्त्र-का ऋधिकारी है। जैसा कि उसके इस वाक्यसे प्रकट है:--"न शास्त्रमसद्द्रव्येष्यर्थवत्" ऋर्थात्—शास्त्र ऋसद् द्रव्यमें (जो 15 जीव श्रज्ञानस्वभावको दूर करने श्रीर तत्त्वज्ञानस्वभावको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं है उसमें ) प्रयोजनवान् नहीं है - कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार अपनेकान्तस्वरूप वस्तु प्रमाणवाक्यका विषय है और इमलिये वह अर्थ सिद्ध होती है। अन एव इस प्रकार अनुमान करना चाहिये कि समस्त पदार्थ अनेकान्तस्वकृष हैं, 20 क्योंकि वे सन् हैं जो श्रनेकान्तस्यरूप नहीं है वह सन् भी नहीं है. जैसे-श्राकाशका कमल।

शङ्का-यद्यपि कमल श्राकाशमें नहीं है तथापि तालावमें है। श्रतः उससे (कमलसे) 'सत्त्व' हेतुकी व्यावृत्ति नहीं होसकती है १

समाधान-यदि ऐसा कहो तो यह कमल श्राधिकरण विशेष-25 की श्रपेकासे सद् श्रीर श्रसद् होनी रूप होनेसे श्रानेकान्तस्वरूप सिद्ध हो गया चौर उसे अन्वयहष्टान्त आपने ही स्वीकार कर किया। इससे ही आपको सन्तोष कर लेना चाहिये। तात्पर्य यह कि इस कहनेसे मी वस्तु अनेकान्तात्मक प्रसिद्ध हो जाती है।

पहले जिस 'सम्यदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्तमार्गः' वाक्यका उदाहरण दिया गया है उस बाक्यके द्वारा भी 'सम्यग्दर्शन, सम्य- 5 ग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों में मोक्तकारणता ही है, संसार-कारणता नहीं' इस प्रकार विषयविभागपूर्वक (अपेक्षाभेदसे) कारणता और अकारणताका प्रतिपादन करने से वस्तु अनेकान्त-स्वरूप कही जाती है। यदापि उक्त वाक्यमें अवधारण करने-वाला कोई एवकार जैसा शब्द नहीं है तथापि "सर्व वाक्य सावधा- 10 रणम्" अर्थान्—'सभी वाक्य अवधारणसहित होते हैं' इस न्याय-से उपर्युक्त वाक्यक द्वारा भी सम्यग्दर्शनादिमें मोक्षकारणताका विधान और संसारकारणनाका निषेध स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण-प्रत्यक्त, अनुमान और आगमसे यह सिद्ध हुआ कि वस्तु अनेकान्तस्वरूप है।

नयका लक्त्रण, उसके भेद और सप्तभक्कीका प्रतिपादन-

प्रमाणका विस्तारसे वर्णन करके अब नयोंका विश्लेषण-पूर्वक कथन किया जाता है। नय किसे कहते हैं ? प्रमाणसे जाने हुये पदार्थक एक देश ( श्रंश ) को प्रहण करनेवाले झाताके श्रमिप्रायिवशेषका नय कहते हैं। क्योंकि "झाताका श्रमिप्राय नय 20 है" ऐसा कहा गया है। उस नयके संत्तेपमें दो भेद हैं—? द्रव्या-र्थिक श्रीर २ पर्यायार्थिक। उनमें द्रव्यार्थिकनय प्रमाणके विषय-भूत द्रव्य-पर्यायात्मक, एकानेकात्मक श्रनेकान्तरूप अर्थका विभाग करके पर्यायार्थिकनयके विषयभूत भेदको गौरा करता हुआ उसकी स्थिति मात्रको स्वीकार कर अपने विषय द्रव्यको श्रभेद- 25

रूप व्यवहार कराता है, श्रन्य नयके विषयका निषेध नहीं करता। इसीलिये "दूसरे नयके विषयकी अपेक्षा रखनेवा ले नयको सद् नय-सन्यक् नय अथवा सामान्यनय" कहा है। जैसे-यह कहना कि 'सोना लाम्रो'। यहाँ द्रव्यार्थिकनयके म्रभिप्रायसे 'सोना 5 लाखां'के कहनेपर लानेवाला कड़ा, कुएडल, केयूर इनमेंसे किसी-को भी ले आनेसे कुतार्थ हो जाता है, क्योंकि सोनेरूपसे कड़ा आदिमें कोई भेद नहीं है। पर जब पर्यार्थिकनयकी विवक्ता होती है तब द्रव्यार्थिकनयको गौए करके प्रवृत्त होनेवाले पर्यायार्थिक-नयकी अपेक्षासे 'कुएडल लाक्रो' यह कहनेपर लानेवाला कड़ा 10 आदिके लानेमें प्रवृत्त नहीं होता, क्यों कि कड़ा आदि पर्यायसे कुरहत पर्याय भिन्न है। अतः द्रव्यार्थिकनयके अभिप्राय (विवज्ञा) से सोना कथज्जित एकरूप ही है। पर्यायर्थिकनयके श्रभिप्रायसे कश्चित् अनेकरूप ही है, और क्रमसे दोनों नयोंके अभिप्रायसे कथित्वत् एक और अनेकरूप है। एक साथ दोनों नयोंके अभि-15 प्रायसे कथिक्रत् अवकव्यस्वरूप है; क्योंकि एक साथ प्राप्त हुए दो नयोंसे विभिन्न स्वरूपवाले एकत्व और अनेकत्वका विचार अथवा कथन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कि एक साथ प्राप्त हुए दो शब्दोंके द्वारा घटके प्रधानभूत भिन्न स्वरूपवाले रूप श्रीर रस इन दो धर्मीका प्रतिपादन नहीं होसकता है। ऋतः एक साथ प्राप्त द्रव्यार्थिक 20 और पर्यांबार्थिक दोनों नयोंके श्रभिप्रायसे सोना कथि खतु श्रवक्त-व्यस्तरूप है। इस अञ्यक्तस्वरूपको द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक और दृष्यार्थिक-पर्यायार्थिक इन तीन नयोंके अभिप्रायसे कमशः प्राप्त हुए एकत्वादिकके साथ मिला देनेपर सोना कथि खात् एक और अवक्रव्य है, क्यंचित् अनेक और अवक्रव्य है तथा कथिब्रत् एक, 25 अनेक और अवक्रम्य है, इस तरह तीन नयाभिप्राय और होजाते

हैं, जिनके द्वारा भी सोनेका निरूपण किया जाता है। नयोंके कथन करनेकी इस शैली ( व्यवस्था )को ही सप्तभङ्गी कहते हैं। यहाँ 'भङ्ग' शब्द बस्तुके स्वरूप विशेषका प्रतिपादक है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक बस्तुमें नियत सात स्वरूप-विशेषोंका प्रति-पादन करनेवाला शब्द-समृह सप्तभङ्गी है।

शङ्का-एक वस्तुमें सात भङ्कों (स्वरूपों अथवा धर्मों)का सन्भव कैसे है ?

समाधान—जिस प्रकार एक ही घटादिमें घट रूपवाला है, रसवाला है, गन्धवाला है और स्पर्शवाला है, इन जुदे जुदे व्यव-हारोंके कारणभूत रूपवरव (रूप) म्रादि स्वरूपभेद सम्भव हैं उसी 10 प्रकार प्रत्येक वस्तुमें होनेवाले एक, म्रानेक, एकानेक, म्रवक्तव्य म्रादि व्यवहारोंके कारणभूत एकत्व, म्रानेकत्व मादि सात स्वरूप-भेद भी सम्भव हैं।

इसी प्रकार परम द्रव्यार्थिकनयके अभिप्रायका विषय परम-द्रव्य सत्ता—महासामान्य है। उसकी अपेक्षासे "एक ही अद्वितीय 15 ब्रह्म है यहाँ नाना-अनेक कुछ भी नहीं है" इस प्रकारका प्रति-पादन किया जाता है; क्योंकि सद्रूपसे चेतन और अचेतन पदार्थोंमें भेद नहीं है। यदि भेद माना जाय तो सद्से भिन्न होनेके कारण वे सब असत होजाएँगे।

श्रुजुस्त्रनय परमपर्यायार्थिक नय है। वह भूत श्रीर भविष्यके 20 स्पर्शेसे रहित शुद्ध — केवल वर्त्तमानकालीन वस्तुस्वरूपको विषय करता है। इस नयके श्रीभिप्रायसे ही बौद्धोंके त्रिणिकवादकी सिद्धि होती है। ये सब नयभिप्राय स्वार्धि अपने विषयभूत श्रशेषात्मक श्रानेकान्तको, जो प्रमाणका विश्वरह, विभक्त करके लोकव्यव-हारको कराते हैं कि क्सु द्रव्यरूपसे — सत्तासामान्यकी अपेशासे 25

कश्रक्तियत् एक ही है, अनेक नहीं है। तथा पर्यायरूपसे—अवान्तर-सत्तासामान्यरूप विशेषोंकी अपेत्तासे वस्तु कथिक्वत् नाना (अनेक) ही है, एक नहीं है। तत्पर्य यह है कि तत्तत् नयाभिप्रायसे मझ-वाद (सत्तावाद) और इिणक्रवादका प्रतिपादन भी ठीक है। यही आचार्य समन्तभद्रस्वामीने भी निरूपण किया है कि "है जिन। आपके मतमें अनेकान्तभी प्रमाण और नयसे अनेकान्त-रूप सिद्ध होता है क्योंकि प्रमाणकी अपेत्ता अनेकान्तरूप है और अपित नयकी अपेता एकान्तरूप है।"

श्रीतयत श्रमेक धर्मविशिष्ट वस्तुको विषय करनेवाला प्रमाण है श्रीर नियत एक धर्मविशिष्ट वस्तुको विषय करनेवाला नय है। यदि इस जैन-सर्गण्—जैनमतकी नय-विवज्ञाको न मानकर 'सर्वथा एक ही श्रद्धितीय ब्रह्म है, श्रमेक कोई नहीं है, कथि चत्-किसी एक श्रपेत्तासे भी श्रमेक नहीं है, यह श्राप्रह किया जाय— सर्वथा एकान्त माना जाय तो यह श्रर्थाभास है—मिध्या श्रथ है श्रीर इस श्रथंका कथन करनेवाला वचन भी श्रागमाभास है क्यों-कि वह प्रत्यत्तसे श्रीर 'सत्य भिन्न है तस्व भिन्न' है इस श्रागमसे बाधितविषय है! इसी प्रकार 'सर्वथा भेद ही है, कथि चत् भी श्रभेद नहीं है' ऐसा कथन भी वैसा ही समक्षता चाहिये। श्रयीत सर्वथा भेद (श्रमेक) का मानना भी श्र्याभास है श्रीर उसका प्रतिपादक श्रागमाभास है; क्योंकि सद्क्रपसे भी भेद माननेपर श्रसत्का प्रसङ्ग श्रायेगा श्रीर उसमें श्रथंकिया नहीं बन सक्ती है।

शङ्का-एक एक अभिप्राक्ष विषयरूपसे भिन्न भिन्न सिद्ध-होतेबाले और परस्परमें साहच्याकी अपेक्षा न रखनेपर मिध्या-25 भूत हुए एकत्व, अनेकत्व आहि अर्मोका साहचर्यरूप समृह भी जो कि श्रानेकान्त है. मिध्या ही है। तात्पर्य यह कि प्रस्पर निरपेच एकत्वादिक एकान्त जब मिध्या हैं तब उनका समृहरूप श्रानेकान्त भी मिध्या ही कहलाबेगा। वह सम्यक् कैसे हो सकता है १

समाधान-वह हमें इष्ट है। जिस प्रकार परस्परके उपकार्य- ५ उपकारकभावके विना स्वतन्त्र होनेसे श्रीर एक दूसरेकी अपेक्षा न करनेपर वस्त्ररूप अवस्थास रहित तन्तुत्रोंका समृह शीतिनवा-रण (ठएडको दूर करना) आदि कार्य नहीं कर सकता है उसी प्रकार एक दूसरेकी अपेक्षा न करनेपर एकत्वादिक धर्म भी यथार्थ-आन कराने त्रादि ऋर्थिकियामें समर्थ नहीं हैं, इसलिये उन पर- 10 स्पर निरपेच एकत्वादि धर्मीमें कर्थाञ्चत् मिध्यापन भी सम्भव है। श्राप्तमीमांसामें स्वामी समन्तभद्राचार्वने भी कहा है कि 'मिथ्याभूत एकान्तोंका समृह यदि मिथ्या है तो वह मिथ्या एका-न्तता-परस्परनिरपेक्तता हमारे (स्याद्वादियोंके) यहाँ नहीं है: क्योंकि जो नय निरपेस हैं वे मिध्या हैं सम्यक् नहीं हैं और 15 जो सापेच हैं -एक दूसरेकी अपेचा सहित हैं वे वस्तु हैं -सम्यक् नय हैं और वे ही अर्थिक याकारी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि निरपेज्ञ नयों के समूहको मिश्या मानना तो हमें भी इष्ट है पर स्याद्वादियोंने निरपेचनयोंके समृहको अनेकान्त नहीं माना किन्तु सापेत्त नयोंके समूहको अनेकान्त माना है; क्योंकि वस्तु प्रत्यन्नादि 20 प्रमाणोंसे अनेकथर्मात्मक ही प्रतीत होती है। एकधर्मात्मक नहीं।

श्रतः यह सिद्धान्त सिद्ध हुश्चा कि 'नय श्रीर प्रमाणसे वस्तु-की सिद्धि होती है—पदार्थोंका यशावत् निर्णय होता है।' इस प्रकार श्रागम प्रमाण समाप्त हुश्चा।

25

प्रत्यकारका श्रन्तिम निवेदन—

मेरे कुपाल गुरुवर्य श्रीमान वर्द्धमानमहारकके श्रीचरणैंकि
प्रसादसे यह न्याय-दीपिका पूर्ण हुई ।

इसप्रकार श्रीमान श्राचार्य वर्द्धमान महारक गुरुकी कुपासे सरस्वतीके प्रकर्षको प्राप्त श्रीश्रिमिनव धर्मभूषणाचार्य-विरचित न्यायदीपिकामें परोक्षप्रमाणका

प्रकाश करनेवाला तीसरा प्रकाश पूर्ण हुआ ।

न्यायदीपिका समाप्त हुई।



# परिशिष्ट -॰;क्ष:•-

#### १. न्यायदीपिकामें भाये हुए अवतरण-वाक्योंकी सूची-

| श्रवतरण-वाक्य                    | वृष्ठ      | भ्रवतरग्-वाक्य                 | G ii       |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| श्रदं नाम चतुरादिक               | 80         | गुणपर्ययवद्द्रव्यम्            | १२२        |
| श्रद्धेभ्यः परावृत्तं परोद्धम्   | 39         | शानोत्पादकहेत्वनतिरिक्त-       | 2.4        |
| श्रदृष्टादयः कस्यचित्-           | YY         | तत्रात्मभृतमग्नेरौष्एय-        | •          |
| श्रनियाततथाभूतायं-               | <b>१</b> 5 | तन्मे प्रमाणं शिवः             | 90         |
| श्रनुभूतिः प्रमाणम्              | 35         | तात्पर्यमेष वचिष               | 299        |
| श्रनेकार्थानिश्चिता-             | <b>₹</b> ₹ | लन्मतामृतबाह्यानां             | 38         |
| श्रनेकान्तोऽप्यनेका <u>न</u> ्तः | १२८        | <b>ह</b> ष्टोऽपि समारोपात्ताहक | 48         |
| <b>ग्रन्ययानुपपत्त्येक</b> -     | ĘĘ         | विविधं सम्यग्ज्ञानम्           | <b>१</b> 5 |
| श्चन्यथानुपपत्ये <del>क</del> -  | 90         | न याति न च तत्रास्ते           | 388        |
| श्चन्यथानुपपन्नत्वं              | EX         | नयाम्तरविषयसा <b>पे</b> द्धः   | १२६        |
| श्रन्यथानुपपन्नत्वं              | EX         | नयो ज्ञातुरभिप्रायः            | १२५        |
| श्रविसंवादिशानं प्रमाग्म         | <b>१</b> = | न शास्त्रमद्द्रन्येषु          | १२४        |
| श्रसिद्धादिदीषपञ्चक-             | 6.0        | नार्थालोकौ कारणम्              | २६         |
| त्राचे परोत्तम्                  | F ¥, ₹⊏    | निर्मलप्रतिभासत्वमेव           | 98         |
| इट्मेव हि प्रमासस्य              | **         | निराकारं दर्शनं साकारं शाना    | म् १४      |
| इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं       | 38         | निरुपाधिकः सम्बन्धो व्याप्तिः  | 220        |
| उत्पादन्ययधीन्ययुक्तं सत्        | <b>१२२</b> | परस्परव्यतिकरे सति             | Ę          |
| एतद्द्व <b>यमेवानुमानाङ्गम्</b>  | 50         | परोषदेशसापेचं                  | <b>⊏</b> ₹ |
| करणाधारे चानट्                   | **         | परोपदेशामावेऽपि                | ७४         |
| कल्पनाषोद्दमभान्तं प्रत्यद्व     | म् २५      | प्रतिशाहेन्दाइरणो-             | <b>66</b>  |
|                                  |            | •                              |            |

| श्चवतरण्-वाक्य                | SB          | श्रवतरण्-वाक्य              | টুব্র          |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| प्रत्य <b>ज्ञम</b> न्यत्      | ź           | सम्बग्दर्शनज्ञानचारित्राणि  | ११३            |
| प्रत्यज्ञलज्ञ्णं पाहुः        | २४          | सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य | ३६             |
| प्रमाकरणं प्रमाणम्            | २०          | संशयो हि निर्णयविरोधी       | ३२             |
| प्रमाग् नयेरिषगमः             | ¥           | साधकतमं करणम्               | ₹.₹            |
| प्रमागादिष्टसंसिद्धि-         | <i>হ</i> ড  | साधनात्साध्यविज्ञान-        | ६७             |
| प्रयोगपरिपाटी तु              | ⊏२          | साधनाव्यापकत्वे सति         | ११०            |
| व्रसिद्धो धर्मी               | ७३          | साधनाश्रययोरन्यतरत्वे       | <b>२</b> १     |
| भावैकान्त                     | પ્ર         | साध्यसन्देहापनोदार्थे       | <b>⊏</b> १     |
| मिष्यातमूहो मिथ्या चेन        | <b>१</b> ३० | साध्यसाधनसम्बन्धा-          | ६२             |
| यदा भावसाधनं                  | 38          | साध्यं शक्यमभिष्रेत-        | 90             |
| लि <b>न्न</b> परामशंडिनुमानम् | ६६          | साध्याविनाभावित्वे <b>न</b> | 83             |
| विकल्पसिद्धे तस्मिन           | ७४          | सामान्यविशेषातमा तदर्थः ५   | २, <b>१</b> २० |
| विस्मरणसंशय-                  | પ્ર         | स्चमान्तरितदूरार्थाः        | ४१             |
| स त्वमेवाऽसि निदींपा          | 80          | त्यात्कारः सत्यलाञ्छनः      | યુ             |
| सत्यं भिदा तत्त्वं भिदा       | 355         | स्वावरगाज्ञयोपशम-           | २७             |
| सस्यं द्रव्यम्                | १२२         | हेतुलच्य्रार्हताः           | 55             |

### २. न्यायदीपिकामें उल्लिखित ग्रन्थोंकी सूची—

| व्रन्थनाम                   | <b>ब्र</b> ष्ठ | प्रन्थनाम                    | <u>রম্ব</u>        |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| त्राप्त-मोमांसा ४१,५        | o, १३o         | तत्त्वार्यं स्रोकवात्त्रिकमा | ष्य ३५             |
| <b>त्राप्तमीमांसाविवर</b> ण | ११५            | तत्त्वार्यसूत्र              | ¥                  |
| कादरयकलिका                  | 999            | न्यायबिन्दु                  | <b>१</b> ⊏         |
| बैनेन्द्र                   | १३             | न्यायविनिश्चय                | <b>२४, ७०</b>      |
| तस्वार्यराजवार्त्तिकभाष्य   | <b>₹</b> %     | पत्र-परीद्धा                 | <u> ح</u> ر        |
| तस्यार्थं श्लोकवार्त्तिक    | ६७             | परीचा-गुल द                  | ξς, <b>₹₹, ξ</b> Ε |

| परिशिष्ट                                                |         |                   | 2 \$ 3     |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>ग्रन्थना</b> म्                                      | ন মূক্ত | ग्रन्थनाम         | ্ দৃষ্     |
| प्रमाण-निर्गय                                           | 8.8     | महाभाष्य          | ¥۶         |
| प्रमास-परीद्धा                                          | 99      | राजवार्त्तिक      | <b>₹</b> १ |
| प्रमेय-कमल-मार्त्तग्रह<br>भाष्य (तत्त्वार्थराजवार्त्तिक | ३०,५४   | श्लोकवार्त्तिक    | ७१         |
| भाष्य)                                                  | ६, ३२   | श्लोकवात्तिकभाष्य | ६२         |

#### ३. न्यायदीपिकामें उल्लिखित ग्रन्थकारोंकी सूची-

| ग्रन्थकारनाम                 | पृष्ठ       | ग्रन्थकारनाम                 | <b>নি</b> ই |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| श्रकलङ्क                     | <b>१</b> २२ | शालिकानाथ                    | <b>१</b> ६  |
| श्रलक्कदेव                   | २४, ७०      | श्रीमदाचार्यपाद              | ११५         |
| उदयन                         | २१          | समन्तभद्रस्थामि              | १२८         |
| कुमारनन्दिभद्दारक            | ६६, ८२      | स्याद्वादविद्यापति           | २४, ७०      |
| दिग्नाग                      | 355         | स्वामी                       | 88,80       |
| माणिक्यनन्दिमहारक            | १२०         |                              | Eo, १२४,    |
| वार्त्ति <del>क</del> कारपाद | Ą           | स्वामिसमन्तभद्राचाय <u>ं</u> |             |
| वामन                         | १२४         |                              | १३०         |

#### ४. न्यायदीपिकामें आये हुए न्यायवाक्य--

| 'उद्देशानुसारेण लच्चणकथनम्' ८ | 'सहस्रशतन्याय' | £X. |
|-------------------------------|----------------|-----|
| 'सर्वे वाक्यं सावधारणम्' १२५  |                |     |

### ४. न्यायदीपिकागत विशेष नामों तथा शब्दोंकी सूची-

| माम शब्द                 | 28                    | नाम-शब्द                      | पृष्ठ              |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>ग्र</b> भियु <b>क</b> | ७३, ११३               | मामाखिक                       | ÉZ                 |
| श्चर्द ४०,४१             | t, vv, vv, ve,        |                               | - 62               |
|                          | 40, 202               | _                             | 28                 |
| श्चर्डत्परमेष्ठो         | 84                    | बाह्य                         | 88                 |
| त्रागम                   | ¥€, ११२, ११३,         | बुध                           | ĘC                 |
|                          | १२६, १३१              | भौ <b>द</b>                   | <b>१८, ६५, ८४,</b> |
| श्रागमाभास               | <b>१</b> २६           |                               | ६२, ६४, १२८        |
| त्राचार्यं               | १०३                   | भाट्ट                         | 35                 |
| श्राचार्यानुशासः         | त १२२                 | महाशास्त्र                    | ¥                  |
| श्राप्त                  | ¥E, ११२, ११३          | मीमांसक                       | १५                 |
| श्राईत                   | २२, ⊏३                | मेर                           | 8.6                |
| <b>त्रा</b> हतमत         | **                    | यौग १७,                       | ११, ६२, ६५         |
| श्रीदीच्य                | ३२                    | यौगामसर                       | 7.8                |
| कपिल                     | ¥0, 88                | राम                           | 88                 |
| तम्त्रान्तर              | 25 K                  | वर्द्धमान                     | १, १३२             |
| ताथागत                   | १५, ८३                | शास्त्र                       | પ્ર, १२४           |
| दाद्यिणात्य              | **                    | श्रुतकेव <del>लि</del>        | <b>११३</b>         |
| नैयायिक २०,              | <b>\$</b> \$, ७७, ७६, | सिद्ध, सि <b>द्ध</b> परमेष्ठी | 848                |
|                          | בא' בכ' \$\$\$        | सिद्धान्त                     |                    |
| नैयायिकमत                | • 3                   |                               | <b>१३१</b>         |
| परमहितोपदेश 😘            | ***                   | सुगत                          | ११५                |
| प्रवचन                   | 48                    | सौगत                          | १८, २६, ३१         |
| माभाकर                   | 3\$                   | संप्रहमन्थ                    | <b>३</b> १         |

#### ६. न्यायदीपिका-गत दार्शनिक एवं लाचणिक शब्दोंकी सची

| शब्द नाम                          | <b>রন্ত</b> | शब्द नाम                  | र्वह        |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| श्रकिञ्चित्कर                     | ₹•₹         | श्चर्यपर्याय              | १२०         |
| <b>श्र</b> तिथ्याप्त              | . 6         | त्रलच्य                   | Ú           |
| <del>श्र</del> तीन्द्रियप्रत्यद्  | ٧٠          | <b>अवग्रह</b>             | <b>३१</b>   |
| ग्रनध्यवसाय                       | 3           | श्चवाय                    | <b>\$</b> ₹ |
| श्चनात्मभूत                       | <b>६</b>    | <b>श्र</b> वधिशान         | \$A         |
| श्चिनिद्रय                        | <b>३</b> ३  | <b>ग्र</b> विनाभाव        | ६२, १०४     |
| <b>श्र</b> निन्द्रियप्रत्यत्त्    | **          | श्रविशद्प्रतिभासत्व       | 4.8         |
| श्चनस्यस्त                        | १६          | <b>अवेश</b> द्य           | પ્રશ        |
| श्चनुभव                           | યુષ         | श्रव्याप्त                | 9           |
| श्रनुसंन                          | ६५          | <b>श्चसत्प्रतिपद्मत्य</b> | E.M.        |
| श्रनेकान्त                        | ११७         | श्रसम्भवि                 | •           |
| श्रनेकान्तात्मकत्व                | وح          | श्रसिद्ध                  | ह्रद, १००   |
| श्चनैकान्तिक                      | ⊏६, १०१     | त्रागम                    | ११२         |
| श्चन्तरित                         | ΧŚ          | <b>ग्रात्मभूत</b>         | <b>६</b>    |
| श्चन्यथानुपपत्ति                  | \$8         | श्रीप्त                   | ११३         |
| श्रन्वयदृष्टान्त                  | 70          | इन्द्रिय                  | ३३          |
| <b>श्र</b> न्वयव्यतिरेकी          | 3⊅          | इन्द्रियप्रत्यत्त         | 44          |
| <b>श्र</b> काधितविषयत्य           | EV          | ईहा                       | ३१          |
| श्रप्रसिद्ध                       | 37          | उदाहरण                    | 408         |
| श्रभिप्रेत                        | 8.8         | उदाहरगाभास                | १०५         |
| श्रभ्यत्त                         | १६          | उद्देश                    | *           |
| <b>श्रमु</b> ख्यप्रत्ये <b>च्</b> | ₹¥          | उपनय                      | ७८, १११     |
| श्चर्य                            | ११६         | उपनयाभास                  | ११२         |

#### न्याय-टीपिका

| शब्द नाम           | <i>বিষ্ট</i> | राष्ट् नाम            | <u> দূর</u> |
|--------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| उभयसिद्ध धर्मी     | 98           | न्याय                 | z           |
| <b>ब</b> ह         | Ęą           | <b>प</b> त्त          | ७२, ⊏३      |
| <b>ॠ</b> जुस्त्रनय | १२८          | पद्धर्मत्व            | = ,, =.₹    |
| एकत्वप्रत्यभिश्चान | પ્રફ         | पर्यायाथिक            | <b>१</b> २६ |
| करग                | <b>१</b> ३   | परतः                  | <b>१६</b>   |
| कालात्ययापदिष्ट    | <b>८</b> ७   | परमपर्यायार्थिक       | <b>१</b> २⊏ |
| केवलज्ञान          | ३६           | परार्थानुमान          | હયૂ         |
| केवलव्यतिरेकी      | •3           | परीचा                 | <u>د</u>    |
| केवलान्वयी         | 3⊃           | परोच                  | પ્રશ        |
| क्रमभावनियम        | ۶3           | पारमाथिक              | \$ <b>X</b> |
| गुगा               | १२१          | प्रकरग्सम             | ≂७          |
| तक                 | ६२           | मतिश्वा               | ٥٤, ७८      |
| दूरार्थ            | 88           | प्रत्यच्              | 23          |
| द्रव्य             | <b>१</b> २२  | प्रत्यभिज्ञान         | પ્રફ        |
| द्रव्यायिक         | १२५          | प्रमाख                | 3           |
| दृष्टान्त          | ₹0%          | प्रमाख्सिद्धधर्मी     | ७३          |
| भर्मी              | ७३           | प्रमिति               | <b>१</b> २  |
| <b>घार</b> णा      | <b>१</b> २   | मामाएय                | 64          |
| भारावाहिक          | <b>? ?</b>   | मनःपर्यज्ञान          | 48          |
| नय                 | १२५          | <b>मुख्य</b> प्रत्यच् | 38          |
| निगनन              | 955, 30      | युक्ति                | 80          |
| निगमनाभास          | * * *        | योग्यता               | २७          |
| निर्दोषत्व         | <b>YY</b> ,  | लच्य                  | •           |
| निर्विकल्पक        | १४, २५       | वस्तु                 | પ્રશ        |
| नेर्मल्य           | 58           | लस्य                  | ¥           |
|                    |              |                       | •           |

| शब्द नाम              |         | पृष्ठ       | शब्द नाम                     | - মূম্ব    |
|-----------------------|---------|-------------|------------------------------|------------|
| वाद                   |         | <b>5</b> 0  | सन्दिग्धासिद्धः              | १००        |
| विकल                  |         | ३४          | सन्निकर्ष                    | २६, ३०     |
| विकल्पसिद्धधर्मी      |         | ७३<br>इ     | सपद्                         | <b>=</b> 3 |
| विपन्त                |         | ⊏३          | सपद्मसत्व                    | €₹         |
| विजिगीषुकथा           |         | 30          | सप्तभङ्गी                    | १२७        |
| विपत्त्वावृत्ति       |         | ⊏₹          | समारोप                       | <b>ፈ</b> ሄ |
| विपर्यय               |         | 3           | सविकल्पक                     | २५         |
| विरुद्ध               | ⊏ξ, :   | १०१         | सहभावनियम                    | ६२         |
| विशद्प्रतिभामन्व      |         | २४          | संशय                         | 3          |
| विशेष                 | :       | १२०         | सादृश्यप्रत्यभि <b>ज्ञान</b> | ५६         |
| वीतरागकथा             |         | 30          | साधन                         | ĘĘ         |
| वैशद्य                |         | २४          | साध्य                        | ६६         |
| वैशादश्यप्रत्यभिशा    | न       | <b>પ્</b> ફ | साध्याभास                    | 90         |
| व्यञ्जनपर्याय         |         | १२०         | साव्यवहारिक                  | ३१         |
| व्यतिरेकदृष्टान्त     |         | 95          | सूच्माथं                     | ४१         |
| व्यतिरेकव्याप्ति      |         | <b>७</b> ⊏  | सामान्य                      | ११७        |
| व्यापक                |         | १०६         | स्पष्टत्व                    | २४         |
| व्याप्ति              | ६२, ६३, | १०४         | स्मृति                       | Ä ś        |
| व्याप्तिसम्प्रतिपत्ति |         | १०४         | स्वतः                        | ? 5        |
| व्याप्य               |         | १०६         | स्वरूपासि <b>द</b>           | १००        |
| शक्य                  |         | इह          | स्वार्थानुमान                | <b>ড ?</b> |
| सकलप्रत्यच्           |         | ३६          | हेतु                         | ७६, ७८, ६० |
| सत्                   |         | १२२         | <b>हे</b> त्वाभास            | 33         |

#### ७. 'त्रसाधारसधर्मवचनं लच्चसम्'

ननु श्रसाधारणधर्मवचनं लच्चणं कथं न समीचीनमिति चेत्, उच्यते; तदेव हि सम्यक् लच्चणं यदव्याप्त्यादिदोषत्रयशून्यम्। न चात्र लच्चणेऽव्याप्त्यादिदोषत्रयामावः। तथा हि—श्रशेषेरि वादिभिद्रेग्डी, कुग्डली, वासस्वी देवदत्त इत्यादौ दण्डादिकं देवदत्तस्य लच्चणमुररीकियते, परं दण्डादेरसाधारणधर्मत्वं नास्ति, तस्य पृथक्भूतत्वोग्नथक्भूतत्वासम्भवात्। श्राप्तथक्भूत्तत्व चासाधारणधर्मत्वमिति तवाभिष्रायः। तथा च लच्यै-कदेशेऽनात्मभूतलच्यो दण्डादौ श्रसाधारणधर्मत्वस्याभावादव्याप्तिरित्येव तात्ययमाश्रित्योक्तं ग्रन्थकृता "दण्डादेरतद्वर्मस्यापि लच्चणत्वादिति"।

किञ्चाव्याप्ताभिधानस्य लच्चणामासस्यापि शावलेयत्वादेरसाधारण-धर्मत्वादितव्याप्तिः । गोः शावलेयत्वं जीवस्य मन्यत्वं मितज्ञानित्वं वा न गवादीनां लच्चणमिति सुप्रतीतम् , शावलेयत्वस्य सर्वत्र गोष्ववृत्तेः । भव्य-त्वस्य मितज्ञानित्वस्य वा सर्वजीवेष्ववर्त्तमानत्वाद्व्याप्तेः । परन्तु शावलेयत्व-स्यं भव्यत्वादेवीऽसाधारणधर्मत्वमस्ति । यतो हि तेषां गवादिभ्यो भिन्नेष्व-वृत्तित्वात् । तदितरावृत्तित्वं ह्यसाधारणव्यमिति । ततः शावलेयत्वादावव्या-प्ताभिधाने लच्चणामासे श्रक्षाधारणधर्मस्यातिव्याप्तिरिति बोध्यम् ।

श्रिप च लच्यधर्मिवचनस्य लच्चणधर्मवचनेन तामानाधिकरण्याभाव-प्रसङ्गात् । तथा हि—सामानाधिकरण्यं द्विविधम्—शान्दमार्थञ्च । यया-द्वयोरेकत्र वृत्तिस्तयोरार्थसामानाधिकरण्यम् , यथा रूपरसयोः । ययोद्वयोः शन्दयोश्चेकः प्रतिपाद्योऽर्थस्तयोः शान्दसामानाधिकरण्यम् , यथा घट-कलश शन्दयोः । सर्वत्र हि लच्यलच्चमावस्थले लच्यवचनलच्चणवच-नयोः शान्दसामानाधिकरण्यं भवति ताभ्यां प्रतिपाद्यस्यार्थस्यैकत्वात् । यथा उष्णोऽन्निः, ज्ञानी जीवः, सम्यग्ज्ञानं प्रमाण्म् , इत्यादौ उष्णः, ज्ञानी, सम्यग्ज्ञानम् , एतानि लच्चणवचनानि । श्राग्निः, जीवः, प्रमाण्म् , एतानि च लच्यवचनानि । श्रत्र लच्चणवचनप्रतिपाद्यो योऽर्थः स एव लच्यवचन- प्रतिपाची न भिन्नोऽर्थस्तत्प्रतिपाद्यः । एवं लक्ष्यवचनप्रतिपाची योऽर्थः स एवं लक्ष्यवचनप्रतिपाद्यो न भिन्नः । यतो हि उष्ण इत्युक्ते ऋगिनिरित्युक्तं भवति, ऋगिनिरित्युक्ते उष्ण इत्युक्तं भवति इत्यादि बोध्यम् । ततश्चेदं सिद्धं यत्र कुत्राऽपि लक्ष्यलक्षणभावः क्रियेत तत्र सर्वत्रापि लक्ष्यवचनलक्ष्य-वचनयोः शाब्दसामानाधिकरएयम् । इत्यं च प्रकृते ऋसाधारण्धर्मस्य लक्षण्यवचनरूपधर्मवचनलक्ष्यवचनरूपधर्मवचनयोः शाब्दसामाना-धिकरएयमस्ति ताभ्यां प्रतिपाद्यार्थस्य भिन्नत्वात् । धर्मवचनप्रतिपाद्यो हि धर्मः, धर्मिवचनप्रतिपाद्यश्च धर्मो तौ च परस्परं सर्वथा भिन्नौ । तथा चासाधारण्धर्मस्य लक्षण्यवे न कुत्रापि लक्ष्यलक्षणभावस्थले लक्ष्यवचन-लक्षण्यचनयोः शाब्दसामानाधिकरएयं सम्भवति । ततश्च शाब्दसामाना-धिकरएयाभावप्रयुक्तासम्भवदोषः समापतत्येव । तस्मान्न साधारण्यासाधा-रण्धर्ममुखेन लक्षण्वरुर्था यौक्तिकमिपतु परस्परच्यतिकरे येनान्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षण्यमित्यक्लक्षम् ।

#### प्रायदीपिकायाः तुलनात्मकटिप्पणानि

पृ० ४ पं० ४ 'उद्देश-लच्यानिरंश-परीक्षाद्वारेया'। तुलना—'त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः—उद्देशो लच्यां परीच्चा चेति। तत्र नामधेयेन पदार्थमात्रस्याभिधानमुद्देशः। तत्रोद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मो लच्च्याम्। लच्चितस्य यथा लच्च्यामुपपद्यते न वेति प्रमाग्रेरषधारणं परीच्चा'—न्यायभा० १-१-२।

'नामधेयेन पदार्थानामभिधानमुद्देशः। उद्दिष्टस्य स्वपरजातीय-व्यावर्त्तको धर्मो लच्च्णम्। लच्चितस्य यथालच्च्यां विचारः परीचा'— कन्दली प्र• ३६।

'त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः—उद्देशो लक्षणं परीच्रेति । नामः धेयेन पदार्थाभिधानमुद्देशः, उद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवस्थापको धर्मो लक्षणम्, लच्चितस्य तल्लच्णमुपपद्यते न वेति विचारः परीच्चा'—स्यायमं० पृ०१९ । 'त्रिधा हि शास्त्रायां प्रवृत्तिः—उद्देशः, लच्चसम्, परीचा चेति । तत्र नाममात्रेखार्थानामभिषानमुद्देशः । उद्दिष्टस्य स्वरूपन्यवस्थापको धर्मो लच्चसम् । उद्दिष्टस्य लच्चितस्य च 'यथावल्लच्चसमुपपदाते न वा' इति प्रमाखतोऽर्थावधारखं परीचा'—न्यायकुमुद्द० ५० २१ ।

'त्रयी हि शास्त्रस्य प्रवृत्तिः—उद्देशो सज्ज्ञणं परीज्ञा च । तत्र नाम-धेयमात्रकीर्त्तनमुद्देशः...। उद्दिष्टस्यासाधारण्यमवसनं सज्ज्णम् ।... लज्जितस्य इदमित्यं भवति नेत्थं इति न्यायतः परीज्ञणं परीज्ञां —प्रमाण-मी० पृ० २ ।

'तदेतद्ब्युत्याद्यद्वयं प्रति प्रमाग्स्योहे शलक्षणपरीकाः प्रतिपाद्यन्ते, शास्त्रप्रकृतेस्त्रिविधस्त्वात् । तत्रार्थस्य नाममात्रकथनमुद्देशः, उद्दिष्टस्याः साधारग्रस्यक्रपनिक्षपगं लक्षग्म् । प्रमाग्यक्षात्तरलक्ष्याविप्रतिपत्तिपक्षः निरामः परीक्षां — लघीय० तात्पर्य० १०६।

'नाममात्रेम् वस्तुमङ्कीर्त्तनमुद्देशः । यथा 'द्रव्यम' 'गुगाः' इति । श्रमाधारगाधमौ लद्धग्यम् । यथा गन्धवत्वं पृथिव्याः । लद्धितस्य लद्धग्यं सम्भवति न वेति विचारः परीद्धां नकसंमहपदक्तस्य १० ५ ।

पृ०६ पं० ६१ 'परस्परव्यतिकरे' । तुलना—'परस्परव्यतिकरे मति येनाम्यत्वं लच्यते तल्लच्यम् । हेमश्यामिकयोर्वर्णादिविशेषवत्'— तत्त्वार्यस्लो० पृ० ३१८ ।

पृ० ६ पं० ४ 'द्विविधं' । तुलना—'तद्द्विविधम् , श्रात्मभूतमनात्म-भूतविकल्पात् । तत्रात्मभूतं लच्चणमन्नेरुणगुणवत् । श्रनात्मभूतं देवदत्तस्य द्राहवत्'—तस्वार्थश्लो० पृ० ३१८ ।

पृ० ६ पं० २ 'सम्बन्हानं' । तुलना—'सम्यन्हानं प्रभागां प्रमागात्वा-न्यथानुपपत्तेः'—प्रमागापरीज्ञा पृ० १, प्रमागानि० पृ० १ ।

पृ० ६ पं० ६ 'संशयः' । तुलना—'संशयस्तावत् प्रसिद्धानेकविशेषयोः सादृश्यमात्रदर्शनादुभवविशेषानुस्मरणाद्धर्माञ्च किस्विदिति उभयाय-लम्बी विमर्कः संशयः'—प्रशस्तपादभा० पृ० ८५, ८६ । 'नानार्थोवमर्शः संशयः' श्वायमं० ए० ७। 'ग्रनुभवत्रोभवकोटि स्पर्शी प्रत्ययः संशवः। श्रनुभयस्वभावे वस्तुनि उभवान्तपरिमर्शनशीलं ज्ञानं सर्वात्मना सेत इवात्मा यस्मिन् सित त तंशवः, वथा ग्रन्थकारे दूरादूर्ध्वोकारवस्तूपलम्भात् साधकवाधकप्रमासाभावे तति 'स्थासुर्वा पुरुषो चा' इति प्रस्वयः।'—प्रमासामी० ए० ५।

पृ० ६ पं० ७ 'स्थासुपुरुष'। तुलना—'स्थासुपुरुषयोरूर्ध्वतामात्रसा-दृश्यदर्भनात् वकादिविशेषानुपलिषतः स्थासुत्वादिसामान्यविशेषानिमव्य-कातुभवविशेषानुस्मरसादुभयत्राकृष्यमास्यास्यास्मनः व्रत्ययो दोलायते 'किं नु खल्वयं स्थासुः स्थास्पुरुषो वा' इति'—प्रशस्तपा० भा० ए० ८६, ८७।

पृ० ६ पं० ६ 'विषरीतैक'। तुलना—'ग्रतस्मिस्तदेवेति विषर्ययः, यथा गन्येवारुवः। — प्रशस्तपा० भा० १० ८८। 'ग्रतस्मिस्तदेवेति विषर्ययः। मत् ज्ञाने प्रतिभासते तद्भूपरहिते वस्तुनि 'तदेव' इति प्रत्ययो विषयीसरूप-स्वाद्विपर्ययः, यथा धातुवैषम्याग्मधुरादिषु द्रव्येषु तिक्कादिप्रत्वयः, तिमिरा-दिदोषात् एकस्मिन्नपि चन्द्रे द्विचन्द्रादिप्रत्ययः। नौयानात् ग्रगञ्जलस्वपि गञ्ज्ञत्य्वपः, त्राशुभ्रमण्डादलातादावचकेऽपि चक्रप्रत्ययः इति'—
प्रमाणामी० १० ॥।

पु० ६ पे० ११ 'किमित्या' । तुलना — 'किमित्यालोचनमात्रमनध्यव-सायः'-प्रशस्तपा० भा० १० ६० । 'विशेषानुस्लेख्यनध्यवसायः । दूरान्ध-कारादिवसादसाधारगाधमावमर्शरहितः प्रत्ययः स्रानिश्चयात्मकत्वादनध्यव-स्मयः, यथा 'किमेतत्' 'इति'—प्रमागामी० १० ५ ।

पृष्ठ ११ पंष्ठ १० 'तन्वेव' । तुलना—'ननु च तिक्रयाथामस्त्वेवाचेत-नस्यापीन्द्रियिलङ्गादेः करणत्वम , चच्चुपा प्रमीयते, घृमादिना प्रमीयते इति । सत्रापि प्रमितिक्रियाकरणत्वस्य प्रतिद्धरिति'—प्रमाणनि० ए० १ । 'लोकस्ता-चदीपेन मथा दृष्टं चच्चुपाऽवगतं धूमेन प्रांतपन्नं शब्दानिश्चितमिति च्यवहरित ।'— न्यायिवट यि० क्ति० प० ३१ S । पृ० १२ ५० १३ 'पुनरुपंचारं'। तुलना—'ग्रचेतनस्य त्विन्द्रिय-निजादेश्तत्र करणत्वं गवाचादेरियोपचारादेव। उपचारश्च तद्व्यविद्धतीः सम्यक्षानस्येन्द्रियादिसहायतया प्रवृक्तेः'—प्रमासनि० १० २।

पृ० १६ पं० ७ 'ग्रम्थस्ते' । तुलना—'तत्प्रामाएयं स्वतः परतश्च'— परीचामु॰ १--१३ । 'स्वयमभ्यस्तविषये प्रमाणस्य स्वतः प्रामा-स्यसिद्धेः, सफलियप्रतिपत्तीनामि प्रतिपत्तुरभावात्, ग्रन्यथा तस्य प्रमेये निस्तंशयं प्रवृत्ययोगात् । तथाऽनभ्यस्तविषये परतः प्रमाणस्य प्रामाणयनिश्चयात् । तनिश्चर्यनिमित्तस्य च प्रमाणान्तरस्याभ्यस्तविषये स्वतः प्रमाणस्यसिद्धेरनवस्थापरस्यराभयणयोगन्नकाशात् ।'-प्रमाणप् ५० ६३ ।

पृ० १६ पं० १ 'प्रमाण्त्वेनाभिमतेषु'। तुलना— 'ब्याप्रियमासे हि पूर्वेविज्ञानकारणकलापे उत्तरेषामण्युत्पत्तिरित न प्रतीतित उत्पत्तिते वा भौरावाहिकविज्ञांनानि परस्परस्यातिशेरतं इति युक्ता सर्वेषामपि प्रमाणता। ' — प्रकरणप० पृ० ४३, बृहती पृ० १०३।

पृ० ११ पं० ३ 'उत्तरंत्तरत्त्य्'। तुलना—'न च तत्त्त्वालकलावि-रिष्टितया तेत्राप्यनिधातार्थत्वमुपपादनीयम्, त्वरोपाधीनामनाकलनात् । न चारातेश्विप विशेषग्रेषु तज्जनित्विशिष्टता प्रकाशते इति कल्पनीयम्, स्व-रूपेण तज्जननेऽनागतादिविशिष्टतानुभवविरोधात् ।'—न्यायकुसु०४-१। 'न च कालमेरेनानिधगतगोचरत्वं धारावाहिकज्ञानानामिति युक्तम् । परम-त्व्यायणां कालकलादिभेदानां पिशितलोचनेरस्मादशैरनाकलनात् ।'— न्यायशात्तिकतात्पर्य० १० २१। 'धारावाहिकच्चिप उत्तरोत्तरेषां काला-तरसम्बन्धस्यायहीतस्य प्रदेणाद् युक्तं प्रामाययम्। स्वाप कालमेदोऽति-त्वसम्बन्धस्यायहीतस्य प्रदेणाद् युक्तं प्रामाययम्। स्वाप कालमेदोऽति-त्वसम्बन्धस्यायहीतस्य प्रदेणाद् युक्तं प्रामाययम्। स्वाप वृवपत्तेणो-लेखः ) । 'धारावाहिकज्ञानानामुत्तरेषां पुरस्तात्त्वप्रतीतार्थविषयतया' प्रामाययापाकरणात् । न च कालमेदावसायितयां प्रामाययोपपत्तिः । सतो-ऽपि कालमेदस्यातिसौद्ग्यादनवष्रहणात्।'—प्रकरस्य १० ४०। पृष्ठ २० पंष्ठ ४ 'न तु करकं'। बुलमा—'न तत् (ईश्वरक्षानं) प्रमा-करण्यिति त्विष्यत एक, प्रमया सम्बन्धाभावात्। सद्यभयस्य तु प्रमातृत्व-मेतदेव बत् बत्सप्रवायः।'—स्वायकुसु० ४-४।

पृ० २३ पं० ३ 'विसद्मतिभासं' । तुलना—'प्रत्यत्तं विशदं शानं...'लाघीय॰ का॰ ३, प्रकाराग्सं॰ का॰ २, परीचामु॰ २-१, तत्त्वार्यस्तो॰
'ए॰ १८१ । 'विसदशनात्मकं प्रत्यत्तं अत्वत्तत्वात्, यत् न विशद्शानारमक त्रन्न प्रत्यत्तम्, यथाऽनुमानादिश्चानम् , प्रत्यत्तं च विवादाध्यासितम्,
तत्माद्विशदशनात्मकम् ।'-प्रमारागप॰ ए॰ ६७ । प्रमेयक॰ २-३ । 'तत्र
यत्त्वद्वभासं तत्प्रत्यत्तम् ।'-न्यात्रवि॰ वि॰ लि॰ प॰ ५३ । प्रमाराग्नि॰ ए॰ १४ । 'विसदः प्रत्यत्तम्'-प्रमाराग्मी॰ ए॰ ६ ।

पृ० २४ पं० ४ 'वैशर्ष' । तुलना—'त्रतीत्यन्तराध्यवधानेन विशेष-वत्या वा त्रतिभासनं वैसद्यम् ।'-परीचामु० २-४ । 'त्रानुमानाधिक्येम विशेषप्रकाशनं त्यष्टत्वम्'—प्रमाणनयत० २-३ । जैनतर्कभा० वृ० २ । प्रमाखान्तरानपेद्धेदन्तया प्रतिभाको च वैसद्यम् ।'-प्रमाणभी० पृ० १० ।

पृ० २६ पं ७ ४ 'त्रान्ययव्यतिरेक'। तुलना—'तदन्वयव्यतिरेकानु-'विधानाभावाच केशोएडुकशानवन्नकञ्चरशानवच'—परीचामु० २-७।

पृ० २७ पं० ३ 'घटाराजन्यस्यापि'। तुलना—ग्रतजन्यमपि तत्त्र-काशकं प्रदीपक्त्'-परीक्षामु० २-६। 'न ख्लु प्रकाश्वो षटादिः स्वप्रकाशकं प्रदीपं जनयति, स्वकारखक्लापादेवास्योत्पत्तेः'—प्रमेखक० २-६।

पृ० २६ पं० ६ 'चतुषो विषयप्राप्ति'। तुलना—'स्परांनेन्द्रियादि-वसतुषोऽपि विषयप्राप्यकारित्वं प्रमाणात्प्रसाध्यते। तथा हि-प्राप्तार्थ-प्रकाशकं चतुः बाह्य न्द्रियस्वास्त्पन्तंनेन्द्रियादिवत् ।'-प्रमेशक० २-४। 'ग्रस्त्येव चतुष्तरहिषयेख् सिक्षकं:, प्रत्यत्तस्य तन्नासत्वेऽपि श्रनुमानत-स्तद्वगमात्। तष्चेदमनुमानम् , चतुः सिक्षक्ष्यमर्थं प्रकाशयति वास्ते -विस्तारत्वगादिवत्'—प्रमास्ति १० १६। - स्यायसुमु १० ७५।

PARTICLE STATES AND ASSESSED SECTION AND ASSESSED.

पृ० ३० पं० ३ 'चच्चुरित्यत्र' । तुलना— 'चच्चुश्वात्र धर्मित्वेनोपार्सं ग्रोलक्स्वभावं रिष्मिरूपं वा १ तत्राद्यविकृत्पे प्रत्यज्ञ्ञ्ञाधाः स्रायंदेशपरिहारेण् शरीरप्रदेशे एवास्योपलम्भात् , श्रन्यथा तद्रहितत्वेन नयनपङ्मप्रदेश-स्योपलम्भः स्यात् । अय रिष्मिरूपं चच्चुः, तिर्हं धर्मिणोऽसिद्धः । न स्तु रश्मयः प्रत्यज्ञतः प्रतीयन्ते, स्रयंवत्तत्र तत्स्वरूपप्रतिभागतात् ।' प्रमेयक० २-४ । 'श्रत्र न तावद्गोलक्मेव चच्चुस्तद्विषयसिकृष्पप्रतिभानस्य प्रत्यज्ञेण बाधनात्तेन तत्र तद्भावस्यव प्रतिपत्तेहेंतोश्च तद्वाधितकर्मनिर्देशानन्तरं प्रयुक्तत्या कालात्ययापिद्ष्रतोपनिपातात् । रिष्मिपरिकरित-मिति चेक्न, तस्याद्याप्यसिद्धत्वेन रूपादीनामित्यादिहेतोराभयासिद्धदोषात् ।' —प्रमाण्यनि० पृ० १८

पृ० ३१ पं० ६ 'तत्प्रत्यच्चं द्विविधं' । तुलना—'प्रत्यच्चं विशादं ज्ञानं मुख्यसंव्यवहारतः'-लघीय॰ का॰ २ । 'तच्चोक्तप्रकारं प्रत्यच्चं मुख्यसंव्यवहारिकप्रत्यचप्रकारेग्। द्विप्रकारम्'—प्रमेयक॰ पृ॰ २२६ । तच्च प्रत्यच्चं द्विविधं संव्यवहारिकं मुख्यं चेति'—प्रमाण्नि० पृ॰ २३ ।

पृ० ३२ पं० १ 'श्रवग्रहः'। तुलना— 'विषयविषयिसन्निपातानन्तरमाद्यं ग्रहणमवग्रहः'— लघीय०स्बो०ना० ४। 'तत्राव्यक्तं यथास्वमिन्द्रियैः विषयाणामालोचनावधारग्रमवग्रहः'— तत्त्वार्थाधि० भा० १-१५। 'विषय-विषयिसन्निपातसमयानन्तरमाद्यग्रह्णमवग्रहः। विषयविषयिसन्निपाते सितं दर्शनं भवति तदनन्तरमर्थस्य ग्रहण्मवग्रहः।'— सर्वार्थसिद्धिः १-१५। तत्त्वार्थवा० १-१५। धवला सत्प्रकृष०। प्रमाण्प०पृ० ६८। प्रमाण्मि० पृ० १-१-२६।

पृ० ३२ पं० ३ 'ईहा' । तुलना—विशेषाकांचा ईहा—लघीय०का० ५ । 'श्रवग्रहीतेऽयें विषयार्थेकदेशाच्छेषानुगमनं निश्चयविशेषिजज्ञासा चेष्टा ईहा ।' तत्त्वार्थाधि० मा० १-१५ । श्रवग्रहीतेऽयें तिद्वशेषाकाङ्कण-मीहा"—सर्वार्थसि० १-१५ । तत्त्वार्थवा० १-१५ । तत्त्वार्थस्रो० पृ० २२० । प्रमाणप० पृ० ६८ । प्रमाणमी० १-१-२७ । जैनतर्कमा० पृ० ५ । पृ० ३२ पं० ६ 'म्रवायः' । तुलना—'म्रवायो विनिश्चयः'—लघीय० का• ५ । 'विशेषनिर्ज्ञानावायात्म्याक्ममनमवायः ।'—सर्वार्थसि० १-१५ । सस्वार्थवा० १-१५ । तत्त्वार्थरुलो० पृ० २२० । प्रमाणप० पृ० ६८ । प्रमाणमी० १-१-२८ । जैनतर्कभा० पृ० ५ ।

पृ० ३३ पं० १ 'धारणा' । 'धारणा स्मृतिहेतुः' — लघीय० का० ६ । धारणा प्रतिपत्तिर्यथास्वं मत्यवस्थानमवधारणं च धारणाप्रांतपत्तिः स्रव-धारणमवस्थानं निश्चयोऽवगमः स्रवंधेष इत्यनर्थान्तरम् ।' — तत्त्वार्थाधि० भा० १-१५ । 'स्रयेतस्य कालान्तरे विस्मरणकारणं धारणा' — सर्वार्थिति० १-१५ । तत्त्वार्थवा० १-१५ । प्रममाणप० ए० ६८ । प्रमाणमी० १-१-२६ । जैनतकभा०ए० ५ । 'महोदये च कालान्तरविस्मरणकारणं हि धारणाभिधानं ज्ञानम् '''। स्रवन्तवीर्योऽपि तथानिर्णीतस्य कालान्तरे तथैव स्मरणहेतुः संस्कारो धारणा इति' — स्या० रत्ना० ए० ३४६ ।

पृ० ३८ पं० ६ 'कथं पुनरेतेषां' । तुलना— 'कथं पुनरनज्ञाश्रितस्य क्षानस्यायं प्रत्यज्ञव्यपदेश इति चेन्न, श्रज्ञाश्रितत्वं ध्रत्यज्ञाभिधानस्य व्युत्यत्तिनिमत्तं गतिक्रियेत्र गोशब्दस्य । प्रकृतिनिमत्तं त्वेकार्थसमवायिनाऽज्ञान्श्रितत्वेनोपलज्ञितमर्थसाज्ञात्कारित्वं गतिक्रियोपलज्ञितगोत्ववत् गोशब्दस्य । श्रन्यद्व शब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित्तं श्रन्यद्वाच्यम् । श्रन्यया गच्छन्त्येव गोगोनित्युच्येत नान्या व्युत्पत्तिनिमत्ताभावात् । "त्येह् केवलज्ञाने व्युत्पत्तिनिमत्तस्याध्वात्रितत्वस्य भावात् प्रत्यज्ञाभिधानप्रकृतित्वस्य भावात् प्रत्यज्ञाभिधानप्रकृतित्विद्वा ।'— स्वयुस्पर्वक्र १० ११६ । न्यायकुमु० १० २६ ।

पृ० ३६ पं० १ 'श्रक्णोति'। तुलना—'श्रक्णोति व्याप्नोति जाना-तीत्यव् श्रात्मा तमेव प्राप्तव्योपशमं प्रवीणावरणं वा प्रतिनियतं प्रत्यच्म्।' सर्वार्थसि० १-१२ । तत्त्वार्थवा० १-१२। तत्त्वार्थरलो० १-१२। प्रमाणप॰ ए० ६८। न्यायकुमु० ए० २६। 'न द्यायतं इत्यद्यो जीवस्तं प्रति वर्त्तते इति प्रत्यव्म्'—प्रमाल० ए० ४। पृ॰ ३६ पं० ३ 'विस्मरग्रशीलत्वं' । तुलना—विस्मरस्रशीलो देवानां-प्रियः प्रकरग्रं न लच्चयति"—वादन्याय० पृ० ७६ ।

पृ० ३६ पं० ४ 'ऋचेभ्यः परावृत्तं'। तुलना — व्यतीन्द्रियविषयव्यापारं परोत्तम्'— सर्वार्थसि० १-१२।

पृ० ४१ पं॰ ३ 'परोद्धम्'। दुलना---'वं परदो विरुक्ताःस्ं तं दु परोक्त सि मिण्दमत्येषु'—प्रवचनसा० गा० ५६। 'पराग्रीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशो-प्रदेशारि च बाह्यनिमित्तं प्रतीत्य तदावरस्कर्मत्त्रयोपशमापेत्तस्य <del>स्त्रात्मनः</del> उत्पद्ममानं मतिश्रुतं परोक्तमित्याख्यायते ।'— सर्वार्थसि० १-११। 'उपात्ता-नुपात्तपरमाभान्यादवगमः परोच्चम्'−तत्त्वार्थवा०पृ० ३८। 'इतरस्य परोच्चता' - साधी० स्वो० का० ३। 'उपात्तानुपात्तप्राधान्यादव्यमः परोत्तम् । उपा-त्तानीन्द्रियास्ति मनश्च, श्चनुपात्तं प्रकाशोपदेशादि तत्व्याधान्यादवगमः परो-च्तम् । यथा शक्त्युपेतस्यापि स्वयं गन्तुमसमर्थस्य यष्टचाद्मवलम्बनप्राधान्यं गमनं तथा मतिश्रुतावरगाच्चयोषुश्चामे सति ज्ञस्वभावस्यात्मनः स्वयमर्थानुप-लन्धुममसर्थस्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रधानं ज्ञानं परायत्त्वात् परोत्तम्।'—भवला दे॰ प॰ १०⊏७। 'पराखीन्द्रियाखि त्र्यालोकादिश्च। परेषामायत्तं ज्ञानं परो-चम्'—धवला दे०प॰ १८३६। 'श्रचाद् श्रात्मनः परावृत्तं परोत्तम्, ततः परैरिन्द्रिमादिभिरूच्यते सिञ्च्यते श्रभिवद्धर्घते इति परोक्तम्' ।-तत्त्वार्थन क्रो॰ पृ॰ १८२। 'परोच्चमविशद्ज्ञानात्मकम्'—प्रमाणप॰ पृ॰ ६६। 'परोच्चिमतरत्'—परीचामु॰ ३-१। 'परैरिन्द्रियलिक्कशब्दैरूद्धा सम्बन्धो-Sस्येति परोत्तम् ।'—प्रमालचा० पृ० ५ । 'भवति परोत्तं सहायसापेत्तम् ।' पञ्जाध्यायी० ऋो० ६६६। 'श्रविशदः परोत्तम।'-प्रमासामी० ५० ३३।

पृ०६५ पं०१ 'प्रत्यचपृष्ठभावी'। तुलना—'यस्यानुमानमन्तरेश सामान्यं न प्रतीयते भवतु तस्यायं दोषोऽस्माकं तु प्रत्यचपृष्ठभाविनाऽि विकल्पेन प्रकृतिविभ्रमात् सामान्यं प्रतीयते।'—हेतुिब० टी० लि० प० १५ B। 'देशकालव्यक्तिव्याप्या च व्याप्तिरूच्यते। यत्र यत्र धूमस्तन तम अनिर्मति। प्रत्यचपृष्ठभ विकल्पो न प्रमास्यं प्रमास्यव्यापारानुकारी

स्वती इध्यते। — मनोरथन० ए॰ ७। 'प्रत्यच्युष्टभाविनो विकल्पस्यापि तिद्विषयमात्राध्यवमायस्वात् सर्वोपसंहारेश व्यातिमाहकत्वाभावः। — प्रमेय-क० ३-१३। 'श्राध प्रत्यच्युष्ठभाविविकल्पात् साकल्येन साध्यसाधनभाव-प्रतिपसेन प्रमासान्तरं तद्ये मृत्वमित्यपरः।'—प्रमेयर० ए० ३७। 'नतुः यदि निर्विकल्पक प्रत्यचमित्यपरं तिहं तत्युष्ठभावी विकल्पे व्याप्तिं यही-ध्यतीति चेत्, नैतत्, निर्विकल्पेन व्यातरप्रहेश विकल्पेन यहीतुमशक्यत्वात् निविकल्पक्षद्वीतार्थविषयत्वाद्विकल्पस्य।'—प्रमास्मानि ए० ३७। 'प्रत्य-च्युष्ठभाविविकल्पकप्रत्वाक्षायं प्रमास्मानित वौद्धाः।'—जैनतक्भा०ए० ११।

पृ० ६४ पै० २ 'स हि विकल्पः' । तुलना— 'तिस्कल्पशानं प्रमाण-भन्यथा वेति १ प्रथमपद्मे प्रमाणान्तरमनुभन्तव्यम् , प्रमाणद्वयेऽनन्तर्भावात् । उत्तरपद्मे तु न ततोऽनुमानव्यवस्था । न हि व्यातिशानस्थाप्रामाण्ये तत्पू-र्षकमनुमानं प्रमाणामास्कन्दति सन्दिरधादिशिङ्गाद्रप्युत्पद्यमानस्य प्रामाण्य-प्रसङ्गात् ।'—प्रमेथर० पृ० ३८ । 'स व्ह प्रमाणमप्रमाश्च वा १ प्रमा-शत्वे प्रत्यद्यानुमानातिभिक्तं प्रमाणान्तरं तितिन्तिव्यम् । स्रप्रमाणत्वे त्र ततो व्यात्रिप्रहण्यश्चा प्रणहात्तन्यदेहदः।'—प्रमाणमी० पृ॰ ३७ ।

पृठ १३० पंठ ४ 'स्वतन्त्रतया' । तृलना—'ते एते गुराप्रधानतया परस्परतन्त्राः सम्यग्दर्शनहेतवः पुरुपार्थक्रियासाधनसामध्यास्तत्वदय इक वधोपार्थं विनिवेशयमानाः पटादिसंज्ञाः स्वतन्त्राश्चासमर्थाः । ''निरपेसेषु तत्त्वादिषु पटादिकार्ये नास्तीति ं सर्वार्थसि० १-३३ । तक्वार्थवा० १-३३

'मिथोऽनफ्नाः पुरुपार्थहेतुनीशा न चांशी पृथगस्ति तेम्यः । परस्परेज्ञाः पुरुपार्थहेतुह ध्या नयस्तहर्दास क्रियायाम् ॥'

-युक्त्यनुशा० का॰ ५१।

पु० १३० पं० ७ 'मिध्यात्वस्थापि' । तुलना—एवमेति शब्दममभिरून दैवंभूतन्याः सापेद्धाः सम्यक् परस्रसमनपेद्धास्तु मिध्येति प्रतिपाद्यति—

इतोऽन्योग्यमपेक्षायां सन्तः शब्दादयो नया ।

निरपेत्ताः पुनस्ते स्युस्तदाभासाविरोधतः ॥'--तस्वार्थऋो १० २७४

## शुद्धि-पत्र

| ā.            | to.           | श्रशुद                      | ur-                       |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| ¥.            | 8%            | <b>इ</b> त्याभिहित          | <b>शुद्ध</b><br>इत्यभिहित |
| * *           | 3             | प्रत्यत्त्-निर्ग्य          |                           |
| 39            | . 68          | सामान्याविषय-               | प्रमाण्लच्यानिर्ग्य       |
| २२            | 90            | धशानान-                     | सामान्यविषय-              |
| \$ ?          | 20            | सन्ताऽषान्तरजातिव-          | संशान-                    |
| 8=            | २४            | शक्तेश्वापकर्षे             | सत्ताऽवान्तरजातिवि-       |
| 38            | 20            | वाञ्छन्तो न                 | राक्तेश्च प्रकर्षे        |
| X O           | ,<br>3        | <b>इ</b> दमस्मादूरम्        | वाञ्छग्तो वा न            |
| É&            | 5             | समवधानेऽपि विषय-            | इदमस्माद्दूरम्            |
| ΕĘ            | 35            | षिपरीतं यत् साध्यं तेन      | समवधानेऽप्यविषय-          |
|               |               | भगरात यत् साध्य तन          | विपरीतं यत् तेन           |
| £ &           | च उद्भाव      | के नम्बर ५ , ७के स्थान      |                           |
|               | २             | करगां                       | कारगं                     |
| 668           | Ę             | ग्रमाग्।                    | प्रमाग्                   |
| \$ <b>?</b> ! | * 0           | मदृशपरिगास्ति-              | सदृशपरिगामस्ति-           |
| 660           | * *           | द्रव्यधूर्ध्वता             | द्रव्यमूर्ध्वता           |
| ११७           | 60            | वृत्यगोद्या-                | पुत्ययोगाञ्चा-            |
| १२,२          | १७            | वटिविनाशे -                 | · घटविनारो                |
| १२८           | 90 -          |                             |                           |
| १३१ ह         | *             | जैने-                       | जैने-                     |
| ३० १मह        | पं० ४ 📆       | ''यहां 'प्रत्यक्त' लक्य'' य | हि वास्य इसी पेजकी एंठ प  |
| क "प्रत्य     | न कहत् हैं    | ' बाक्यके स्त्रागे योजित व  | हर लेना चाहिए।            |
| २३८           | 4             | ष्ट्रथक्भृतत्वोपृथक्" * *   | पृथक्भूतत्वेमापृथकः       |
| २३८           | <b>\$</b> = ' | यया                         | ययो                       |
| 355           | <b>6</b> 8.   | परस्परव्यतिकरे येना-        | परस्परभ्यतिकरे सति येना-  |

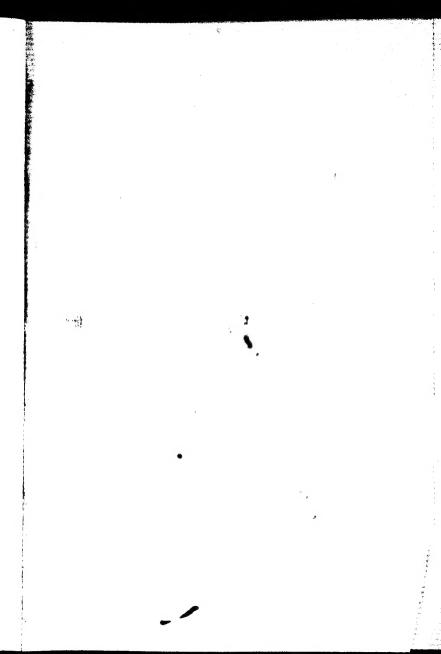